# सूमिका॥

विवित है। कि जो मैंने संसार के उपकारार्थ वेदसाव्य के बनाने का आरंग्स किया है कि जो सब प्राचीन मरिपयों की की हुई व्याख्या और अन्य सत्य प्रत्थों क प्रमास्युक्त यन या जता है जिससे इस बात की साक्षी वे सब प्रत्य भाज पर्यन्त दर्शनान हैं। श्रीर मेरे बनावे माधिक खंडों में भी विद्वानों के समझने के किये भेनेतमात्र जहां तहां दिया दिने हैं कि ऐसनेवाली को सुगमता हो। और कि भी प्रकार की अंति वा ग्रंका मेर लेख पर होकर पृथा कुवर्क खड़ी परके कोई मनुष्य मेरे काल को न खोये कि जिंदसे देशभर की दानि हो। श्रीर वस को भी कुछ लाभ नहो। परन्तु बहुधा संसारमें यह उलटी रीति है कि लोग क्तम कर्म फर चुते और फरते हुये को देख कर ऐने प्रखन नहीं होते औंछे कि निधिक्क कर्भ वा हानि को देख कर होते हैं। जो भैं निरानिरी संसार ही का सप करसा धीर स्वेज परमात्मा का कुछ भी नहीं कि जिसके आसीन मनुष्य के जीवन मृत्यु र्जार सुख दुः ल हैं तो में भी ऐसे ही अनर्थक दाइ विवाहों में सन देता परन्तु क्या करूं में तो अपनातन मन धन सब सत्य के प्रीप्रकालार्थ समर्पण करचुका मुझसे खुशागद करके छात्र स्वार्ध का व्यवहार नहीं पल मकता, किन्तु संसार को लाभ पहुंचाना ही मुझको चक्रवर्शी राज्य के मुख्य है। मैं इस बात को प्रथम ही अपन्छे प्रकार जानता था कि न्यारिये के समान बाल्, से सुपर्या निकालने पाले पशुर कम होंने जिन्तुं सलीन मण्छी की नाई निर्मत जलंको गदला. करने भीर विगाइने बाले बहुत हैं। परन्तु गैंने इस्र धमेकार्य का सर्वराक्तिणान् स्रत्यप्राहक और न्यः यसम्बन्धी परमातमा के शरण से सीस घर के बसी के सहाय के अवलम्ब से आरम्भ किया है।

में यह भी जानता था कि इस प्रंथ के निषय में जो रांका होंगी तो कम विद्वान और ईच्यो करनेवालों को होंगी, परनेतु यह आश्चर्य की बात है कि कोई बिहान भी इनी अन्धकार में फिल्ल पहे और इतना न हुआ कि आंख खाल कर अथवा ल लटेन लेकर चलें कि जिसमें चाल चूकने पर हांसी ध्यार दुःख न हो। यह पूर्व विचार करना बड़े बिहान आर्थीत ई घेटि वाले का काम हैं नहीं तो गिरे की लग्गा का फिर क्याही ठीक है इस बेदभाव्य के विषय में पिहले आर० प्रिफ्य साहब सी० एच० हानी और पण्डित गुरुवसाद आदि पुरुषों ने कहीं र सपनी सामर्थ के अनुसार पनद की थी सो उन का प्रशर तो शान्त्र प्रकार दे

दिया नया था। परन्तु अव पांचहत महेशचन्द्र न्यायरस्न जो आफांशिवेटिंग पिन्सिपल क्लक्षे में के संस्कृतकालेश के हैं। उन्होंने भी पूर्वोक्त विद्वान् पुरुषों का रंग पकड़ कर सन के छुन्ने गोले चलाये हैं। इसलिये यद्यपि मेरा वहु अमूल्य समय ऐसे तुन्छ कारों में खर्च होना न चाहिये, पान्तु दो कारों की मिदि समझ कर मेक्षेप में कुछ लेख करना खावस्य जानना है। एक तं यह कि ईश्वरकृत सत्यिक्षिः पुरतक वदी पर दोष न आहे कि उनमें आनेक परमेखर की पृता पाई जाती है। और दूसरें यह कि आगे को मनुष्यों को प्रकट होजाय कि ऐसी २ व्यर्थ मुतके फिर खड़ी करके मेरा काल न स्रोवें क्योंकि इससे कई कठिन राका तों मेरे बनाए प्रथा क्षे के ठाक २ मन समाकर विचारने से ही निवारण हो सकती हैं। फिर निष्प्रयोजन मेरा मर्नेहितकारी काल क्यों खोते हैं। यह दोप इस देश में बहुत काल से पड़ा हुआ है। अर्थात् महाभारत के युद्ध में जब अञ्छे र पूर्ण विद्वान् वेद श्रीर शास्त्रादिक के जानने वाले चन्न यमे। विद्या का प्रनार तथा सत्य उपदेश की व्यवस्था छुट कर तमाम देश में नाना प्रकार के विघ्न और उग्रव उठने छगे। छोगों ने अपना २ छप्पर अपने २ हाथ से छाने की फिकर की और इस थोड़े से मुख के लोभ में उत्तार विद्याओं को ऐसा हाथ से लो दैठं कि जिसमे सनका विचारा हुआ छाम भी नष्ट होगया और तमाम अपने देश को भी धर कर हुरा दिया वह शोक की बात यह है कि आसों से देखकर भी क्रूप में ही गिरना प्रच्छा समन कर अपनी खड़ानता पर दुखी सौर लड़गा-मान् होने की जगह भी बराबर हठ ही करते चले जाते हैं। इस का परि-खास न जाने क्या होना है। दूमरा कारण कार्यों के विगाद का यह भी है। इन को जैन कोगों ने यहुत कुछ दवाया चौर सत्यप्रंथों का नारा किया । फिर इन्हीं के समान मुबलमानों ने भी अपने धर्म का पद्म करके दुःख दिया। श्रीर जब से अझरेजों ने इस देश में राज किया तो इन्होंने यह व.त बहुत अच्छी की कि सब प्रकार की विद्यार्थों का प्रचार कर के प्रजा को समानदृष्टि से सुधारा। परन्तु कुछ २ निज धर्म का पक्ष करते ही रहे | इसी खे लोगों का उत्साह भी कमती होता गया । श्रीर भाजतक वेदों का प्रचार और साथ उपदेश का प्रवन्ध ठीक २ होता वो किसी को शंग भ्रान्त और हठ वेद के विसद्ध सवीन कल्पित मत मतान्तर का न हाता। जैसा कि पंहित महेशचन्द्र का गुमान है यह केवल हन का वेदों से विमुख होन का कारण है इसिछेये हनकी आनितानिवास्ण विषय में कुछ लिखा जाता है।। इति।।

दयानन्दसरस्वतीः

पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नकृत वेदमाष्यपरत्वप्रश्चपुस्तक का पण्डित स्वामिद्यानन्द सरस्वतीजी की श्रोर से उत्तर ॥

पं० महेशचन्द्रन्याय अभि विरुद्ध पंढितों के साथ में खपनी राय ही है ती इन्हों के इत्तर में इन का भी उत्तर मेरी कोर से जान लेला॥

पं गोशा - पण्डित दयानन्द सन्स्वतीजी के पश्थिम विद्या और परिहताई निस्सेदेह प्रशंक्षा यंग्य है प-न्तु चनका कुन्न फन्न मालून नहीं देता ॥

स्वामी जी-सम्मिति देने वालों की निर्पक्षता छोर न्याय तो उन के कथन से ही प्रस्यक्ष है कि जिस की छोटे विद्वान् लड़के भी जान छेंगे। वयो कि पंडितजी लिखते हैं कि स्वा० जी सब तरह विद्या छादि पूर्ण गुण गुक्त होने से प्रशंसायोग्य हैं परन्तु कुछ फलशायक नहीं। तो उन का यह कथन पूर्व पर विरोधी है और इस में उन का हठ वा बेद विद्या से विशुखता सावित होती है।

पै० महेशा - स्वासीजी का यह शुमान ता अभिपाय है कि वेद में एक परमे-इसर की पूजा ठोक है तथा अन संसारीविद्या और वर्त्तमानकाल की कलाकीश-लादि पदार्थिया वेदों से ही निकली है। इत्यादि बातें उनका काम मट्टी करेती हैं।

स्वा० जी-इस बात का उत्तर में प्रिफिथ साहब के क्तर में द चुका हूं। जब पिछतजी के विचार से वेदों में एक परमेक्वर का उपासना नहीं हैं तो उन को उपास या वा अब भी पाहिये कि कोई मंत्र वेदों में से लिखकर यह बात कि करदें कि वेदों में अनेक परमेक्वरों का होना कि हैं। वयों कि चन्होंने वेदमंत्रों में से कोई प्रमाया अपने पक्ष की पुष्टि के लिये नहीं लिखा। इससे इनके मन का अभिप्राय खुन गया और उन की विद्या की याह मिलगई कि उन्होंने जो अटक उपायी विद्याहीन और पच्चपाती मतुष्य के फुनलाने से वा अपनी ही थोड़ी सामग्री क्यांत कार पच्चपाती मतुष्य के फुनलाने से वा अपनी ही थोड़ी सामग्री क्यांत इलक्षे की गांठ के बल से जिसकर बैठ रहे कि जिस में छूथा की ति देस में हो जाये। सो पंज जी यह न समके कि आरतवर्ष में विद्वान नहीं को यह उपायी बीड़ीसी निद्या और जी यह न समके कि आरतवर्ष में विद्वान नहीं के । यह उपाय की खाल किसी दिन उपाइ कर सब कलाई खुल जावेगी। और मैं तो अपनी थोड़ीसी निद्या और जुद्धि के अनुसार जो कुछ लिख़्ना वह सब को मान्त्रम बोता जावेगा और जितना कर चुका वह जान लिया होगा। और कक्ष-

चित् परिष्ठत जी ने भी सगम जिया होगा परन्तु मूक के सगान संसारी और किलित सब से फंद का सगाय जानकर यथार्थ कीर निरंक्षता से कह और मान नहीं सकते हैं। परमारण की कृपा से भरा कारीर बना रहा और कृशनता से वह दिन देख मिछा कि वेदभावय कंपूर्ण होजायं तो निस्मन्देह इस चार्य्यावस देश में सूर्य दा सा प्रकाश हो जावेगा कि जिस के मेटने और मांपने को किसी का सामध्ये न होगा। पर्योक्ति सर्य को मूल पेसा नहीं कि जिसको कोई सुगमता में चखाइ सके। और क्यों का आहे साम प्रकाश को की साम स्वाप में मां आजावे तो थोई ही काल में किर दशह कार्यात निरंत हो जावेगा।

पं महत्ता न्यामी जी हिन्दु आं के धर्म चार्श मन्यों को नहीं गानते कि जित में हमें कार हो यहिक का विधान है कि तु केवल वेदों हा की तर-फ खिंचने हैं। इससे गेरी समक्त से तो उन को यही उधित है कि वेदों को भी एक्तर कु हालकर अपनी सुक्ति और सुद्धि ही के अनुसार बताव वर्षों।

स्थाव जी-इस जगह परिष्यवंत्री की भीर भी गटकर भूत सामित होती है तथा जाना जाता है कि चन्होंने शाचीन सस्य प्रन्य कभी देखे भी नहीं श्रीर कल्प-ना किया कि देखे हों तो केवल दर्शनमात्र किया हो । नहीं हो खाछी तुर्के न गिलाते । क्षय कोई साहत्र परिडतर्जा से पूछे कि उन्होंने हिंदू शब्द कीन से मन्ध में देखा है कि जिसके धर्म गुलाम वा काफिर आदि के हैं और जो कि आदर्शक-नियों को कलंकरूप नाम यथनार्दक की ओर से है और बार्ट्य करद जिसके अर्थ श्रेष्ठ के हैं वह वेदों में अनंक ठिकान भिल्ला है शो पण्डितजा नौका में धूर ध्याते हैं। सो कप हो सकता है। और भूपण को दूपण करके मानते हैं तो माना करो परनतु विद्वानों क्यार पूर्ण पण्डिलों की ऐसं। एल्टी रीति निज धर्मेशा-स्त्र से विषय कभी नहीं होगी। आग वे दिखते हैं कि स्वा० की धर्मप्रचारी प्रत्यों को ही नहीं मानते हैं कि जिनमें कर्मकाण्ड का विधान है तो यह वहे तमाशे की बात है कि न तो पविषयजी ने फभी मुक्त से जिलकर चिरकाछ विचार किया भीर न जम्हींने सेरे बनाये हुये प्रन्य देखे जिन्तू प्रथम ही मेरे मानने न सानने के ं धिषय में अपना सिद्धान्त कर वैठे। तो यह वहीं यात हुई कि सोवें सोंपडे में और स्वप्न देखें राजमहलीं का । क्योंकि में अपने निश्चय और परीक्षा के शतुसार ऋग्नेद बे छे के पूर्व मीमांबा पर्वन्त अनुमान से तीन हजार मन्यों के उन भग मात-ता हूं। तथा कर्मकाण्ड के विष्य में यह एतर है कि सेरा सत बेद पर है । इक्-्विष्येको २ कमेकाण्ड वेरासुकृता है जब सब का मानवा हूं। उससे विरुद्ध को नहीं व्योकि वे मन्य मनुष्यों ने अपने सार्थकाधन के निमित्त रच लिये हैं।

षे बेदयुक्ति वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सके । जो २ संस्कार आदि में मानता हूं वे सब मेरी जनाई हुई वेदमूमिका आहू ३ में तथा संस्कारिवधि आदि मन्थ में देखना चाहिये। और वे दिखते हैं कि वेदों को भी एकतरफ घर दें केवल आपनी युक्ति वा बुद्धि ही के आधारी रहें तो उत्तर यह है कि में वेदों में कोई वात युक्तिविरुद्ध वा दोष की नहीं देखता और उन्हीं पर मेरा मत है। सो यह सब सद मेरे बेह्माव्य में खुलता जायगा। और विद्वानों का यह काम नहीं कि किसी हेतु से सत्य को त्याग के असत्य का महण्य करें।।

पं महेश ० - हिन्दुकों का विश्वास है कि हेवबायी का प्रकाश परमेश्वर की क्योर से देद पुस्तकों के रूप से हुआ है वा स्पियों के द्वारा प्रेरणा की गई है परन्तु मेरी समझ से तो दोनों प्रकार ठीक नहीं हो सका।

सा० सी-इस बात का एचर वेदभाष्य की भूमिका बाहु १ प्रथम वेद्रेश्यित प्रकरण में देख लेना पादिये। परन्तु इतना यहां भी में कहता हूं कि आर्थ्य लोग सनातन से युक्ति प्रमाण बहित वेदों को परमश्चरकृत मानते वरावर कले आये हैं। इस का ठीक २ विचार आर्थ्य लोग ही कर सकते हैं। इन्दू विचारों का वया ही सामर्थ्य है।

पं महश्य ने इस विषय में स्वतः प्रमाश हैं कि इन में बहुया होम बिल-बान आदि का विभान है। तथा इस का प्रमाण अन्य प्रन्थों में भी पाया जाता है कि जिन को स्वामीजी भी मानते हैं। इसिलिय वे वेदमत को स्वीकार करके होमादिक से आलग नहीं क्या सकते हैं सियाय पेसे की तुष्य के कि जो स्वामी-जी की तरह अपनी नवीन शीति से मंत्रभाष्य की रचना करे। देखना चाहिये कि यह स्वामीजी का परिश्रम कैसा गृथा समभा जा सकता है कि जब में इस के भाष्य की परीका करना।।

सा • जी-नेहों में जो र हा। दिक करने की आहा। है उस सब को प्रमाश और
शुक्तिसिख होने के कारण में मानता हूं और सब को अदंदम मानना चाहिये जैसे
कि नेदमूमिका श्रङ्क है के यहानकरण म लिख दिया है। उससे विरुद्ध जो बिलदान आदि आजकल के लोगों ने समस्र रहला है यह सब वेदनिश्च है। और
मेरा भाष्य तो नदीन रीति का नहीं ठहर सकता क्यों कि नद प्राचीन सत्य प्रन्थों
के प्रमाण्युक बनता है। परन्तु पंडितजी का जो कथन है सो केवल अपनाण्यु है और पंडितजी ने मन के ही गुलगुले खाये हैं। आगे मेरे गन्थ की परीक्षा तो
सगान देश भर को हो ही जानेसी परन्तु पंडितजी की विद्या सो अभी तुल गई।।

पं सहेश०-स्वामीजी का संत्रभाष्य ही ब्यद्धत नहीं है किन्तु उनके निखने की रीति कौर व्याकरण भी पुण्डितों के बागे हंडी के कराने वाले हैं। तथा कई याद्यादियां जो उन के परी चर्कों ने निकाली हैं वे इस बात को साफ २ छिद्र करेता हैं कि स्वामीजी सत्य का प्रकाश तो नहीं करते किन्तु व्यवनी किर्ति और नाम की प्रशिद्धि व्यवस्य चार्डत हैं। जैसे कि वे (उपचक्र) शर्ट्द को पाश्चिमी के (गन्धनावचे ०) सूत्र से छिद्ध करते हैं यह कभी नहीं हो सकता। यह बात मानी जा सकती है कि (उपचक्रे) में भारमनेपद लाया गया है साफ कहने के कर्य में। परन्तु 'उप, कुन्' से यह अर्थ नहीं निकल सकता है। और न स्वामीजी का यह क्यिमाय है। क्यों कि वे उसका भाषा में कर्य करते हैं कि (किया है)॥

स्वाव शी-इनका उत्तर में पण्डित गुरुप्रसाद आदि के तर्क खण्डिन के साथ दे चुका हूं और पण्डितजी ने कुछ उनसे विशेष पर्कड़ नहीं की है। पण्डु इस बात का भेद सिवाय अन्तर्यामी परमेश्वर के जीव नहीं जान सकता कि में छोकहित चार्टत हूं वा केवड विजय अर्थात् नाम की प्रसिद्धि, मापार्थ में जो शब्द (किया है) लाया गया तो इस का कारण यह है कि आपा में संस्कृत का अभिप्रायमात्र छिखा है केवल शब्दांथ ही नहीं क्योंकि भ वा करने का तो केवळ यही तारपर्य है कि जिन लोगों को छंस्कृत का बोध नहीं है उन को विना भाषार्थ के यथार्थ वेदझान नहीं हो सकेगा इसछिये भला यह कोई बात है कि ऐसी तुष्ट बातों में दोष पदा करना। जो कि विद्वानों के विचार से दूर हैं। और उप, कुझ, धातु का अर्थ है (उपकार और किया) ये दोनों अर्थ भी मृतकाल की क्रिया को बतलाते हैं कि ईश्वर ने जीवों के हित् क्के खिय वेदों का उपदेश किया है और ठीक र घट सकता है।।

पं० महेशा०-- खैर ये तो साधारण बाते थीं परन्तु अब में भारी २ दोषों पर आता हूं मंत्रभाष्य के प्रथम संस्कृतखण्ड में (अनिमां के पुरोहितम्) इस के भाष्य में स्वामीजी ने अनिन शब्द से हेश्वर का प्रह्मा किया है। जब कि प्रसिद्ध अर्थ आनि शब्द के स्विय आग के दूसरे कोई नहीं ले सकता। तथा धायणाचार्य वेद के भाष्यकार की इंसी विषय में साक्षी वर्तमान है। स्वामीजी अपने पक्ष में शतपथ अहाण और निकक आदि को प्रमाण मानते हैं परन्तु क्या ये भाष्य आदि अनिन शब्द से परमेश्वर के अर्थ की पृष्टि कर सकते हैं अथान् कभी नहीं क्योंकि जो २ शब्द वन में ईश्वरार्थ में लिखे हैं वन में अनिन शब्द का नाम भी नहीं है। फिर स्वामीजी इसी पक्ष में येतरेय अक्षण का प्रमाण घरते हैं कि —

कारिनर्वे सर्वा देवतं हा। ऐ॰ १। पं० १॥

यहां फुल संबन्ध नहीं है किन्तु दक्षि॥स्थितियज्ञ में छग सकता है मैं यह आगे का नाक्य डाक्टर एस० हाग साहक के टीकासहित किस्तता हूं॥ स्वामी जी- वाल पंडित जी की पेसी पकड़ से मालूग होगय। कि उनकी संस्कृत
मेथ सगमने का बहुत ही मोध है और बिद्वानों को चाहिये कि पण्डित जी की
खातर से मान भी के कि बेदबिया के बड़े प्रवीण हैं। सत्यादो यह है कि उन्होंने प्राचीन अर्थिमुनियों के प्रन्थ कभी नहीं देखे और उनको ठीक २ अर्थ समझने
का बिलकुल हान नहीं क्योंकि जिन २ मंथों अर्थीम् बेद, गतपथ और निककः
भादियों के प्रमाण मैंने बद्भाष्य में लिखे हैं उनको ठीक २ विचारने से आयने
के समान जान पड़ता है कि अरिन शब्द से आग और ईरबर दोनों का प्रदेश है।
जैसे देखों कि

इन्द्रं मिश्रं वरुणः । तदेवाश्निस्तदादिस्यः । अश्निस्तिताकृषिः । ब्रह्म सारिनः । आस्मा वा अश्निः ॥

देखिये विद्यानेत्र से इन पीच प्रमाणों में अनिन शब्द से परमेश्वर ही का प्र-इण होता है।

भयं या प्राप्तिः प्रजाश्च प्रजापतिरच्

कौर इस प्रमाण में प्रजा शब्द से भौतिक अनित और प्रजापित शब्द से पर-मेहवर लिया जाता है। इसी प्रकार--

संबद्धरोऽग्निः॥ 🔻 🦡

इत्यादि प्रमाणों में अपिन शब्द से ठीक र परमेश्वर का प्रहण होता है तथा ।

श्रानिचे सवी देवताः॥

इस वचन में भी परमेश्वर और सांसारिक करित का प्रश्य होता है क्योंकि जहाँ उपास्य उपासक प्रकरण में सर्व देवता शब्द से व्याग्नसंज्ञक परमेश्वर की प्रह्मा होता है इसमें मद्भका प्रमाण दिया है, क्योंकि:—

😘 यत्रोपास्यत्वेन सर्वा देवतेत्युच्यते तत्र ब्रह्मात्मैव याद्याः ॥

जों वे इस पंक्ति का अभिन्नाय सममते तो उन को अग्नि शब्द से परमेश्वर के महत्त्व में कभी अम न होता तथा निरुक्त से भी परमेश्वर और भी तिक इन दोनों का यथावत प्रहत्त्व होता है । देखों एक तो (अप्रणी:) इस शब्द से उत्तम, परमेश्वर ही माना जाता है इस में कुछ सेदेह नहीं और दूसरा हेतु वह है कि (इतात) इस शब्द से अभिन नाम ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ही का प्रहण हो सकता. है क्योंकि क्या नाती इस धातु से यहां ज्ञानाओं ही अभिनेत है (दग्यात्) इस

पद से देवन भौतिक करिन निया जायगा परनेरवर नहीं। तथा ( क्रकात् और नीतात्) इन दोनों से परनेक्वर और मौतिक दोनों लिय जाते हैं क्योंकि ''श्लाग धातु से ऋषे की प्राप्ति कीर गमन अर्थ ही नेने का अभिप्राय होता तो ( अकान, 'द्यात्, नीतात्) ऐसे शब्दों का प्रहण नहीं करते सका ओ करिन शब्द से धारवर्ष प्रहण में यास्क्रमुनि का अभिप्राय नहीं होता तो प्रथक् २ ध तुओं को नहीं गिनते और ( अग्निक्तें सवी देवता: इति निर्वचनाय ) इस वचन का अर्थ निरक्तकार करते हैं कि जिस को बुद्धिमान् लोग क्रमेक नामों से वर्णन करते हैं। ओ कि एक खदितीय सक से बड़ा सब का शाशा है क्सी की क्रिन करते हैं।

# ंबत्तरे इधोतिषी एतेन नामभेषेन भजेते ॥

इस वचन में करिन शब्द से परमेददर कीर मैं तिक दोनों का महण होता है क्योंकि इस अिन नामध्य से दोनों उत्तर ज्योति अर्थात् अनन्त झान प्रकाशमुक्त परमेश्वर मो कि प्रलय के उत्तर सब से सूक्ष्म तथा आधार है उसका और जो विद्युत्स्य गुणवाला सब से सूक्ष्म स्थूल पदार्थों में प्रकाशित और प्रकाश करने माला भौतिक अनिन है इन दोनों का यथावत् प्रहण होता है इसी प्रकार:—

# भारिनः पंषित्रमुख्यते ॥

इस्यादि में भी धारित कट्ट से दोनों ही को लेना होता है तथा ( प्रशासितारं ) को सन को शिक्षा करनेवाला, सूक्ष्म से भी भरमन्त सूक्ष्म, स्वप्रकाशस्त्रप, समाधियोग से जानने योग्य परपुरुष परमारमा है विद्वान दूसी को परमेश्वर जानें फिर ( एतमेक वदन्त्यांने ) विद्वान लोग ज्ञानि ज्ञादि नागों करके एक परमेश्वर को ही कहते हैं। उत्पर सन के प्रमाण अभि ज्ञादि नागों करके एक परमेश्वर को ही कहते हैं। उत्पर सन के प्रमाण अभि ज्ञादि नागों करके एक परमेश्वर को साझी से ठीक २ घटते हैं परन्तु जो पण्डितजी के घरके निराले प्रमा हैं उनमें न होगा और कराचित वे कहें कि नियण्ड में जो ईश्वर के नाम हैं उनमें ज्ञाद शाद महीं बाता इससे मालूम हुआ कि धानि परमेश्वर का वाची नहीं तो समझना च हिये कि जैसे निषण्ड के छा २ खं २२ में जो ''राष्ट्री। कर्यः। नियुत्वान। इनः' ये चार ईश्वर के अभिसद नाम हैं ज्ञार यह नहीं हो सकता कि जो नाम ईश्वर के निषण्ड में हों वे ही माने जाय धीरों को विद्वान लोग छोड़ देवें। परमेश्वर के तो असंख्यात नाम हैं और अःप क्या चार ही नाम ईश्वर के समझते छोर क्या निषण्ड में न दिखने से मझ, परमारमा छादि ईश्वर के नाम नहीं हैं। यह पंडितजी की विलक्ष्म सूल है जैसे नक्ष आदि ईश्वर के नाम नहीं हैं। यह पंडितजी की विलक्ष्म सूल है जैसे नक्ष आदि ईश्वर के नाम दिघर है के विना विश्व में विल्व निर्मा कारि हैं वे से ज्ञार नादि भी परमेश्वर के नाम हैं इस पूर्व पक्ष में

जो कुछ अवश्यं था संत्र के लिख दिया। यह बात वेदभाष्य के छड़ में विस्तारपूर्वक सिद्ध करवी है बहां पेख लेना। परिटत जी जार० विष्क्रिय साहय और सी०
प्रव० टानी साहयों के पीछे २ चलते हैं सो इसका कारण यह है कि पंण जी
ने महीधराहि की अधुद्ध टीका देख ली है जौर एक साहयों ने प्रोफेसर विख्यन
आदि के उन्हीं साधुद्ध भाष्यों के उल्थे छड़ारेजी में देख लिये होंगे उन से क्या हो
सकता है। जब तक सत्य वन्यों और मूलमंत्रों को न देखें समझें तवतक वेदमंत्रों
का आमिप्राय ठीक २ जानलेना लड़कों का सिलीना नहीं है। इसी के समान
पंण जी का और कथन भी है इसलिये छाय दूसरी वात का उत्तर लिखते हैं।

खरिनवैं सर्वा देवताः देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा श्रेन्या देवताः।

इत्यादि पर जो पिएडतजी ने लिखा है सो भी अयुक्त है क्यों कि वेदमंत्रादि प्रमाणों को छोड़कर ( अग्निर्ने सर्वा:० ) इस पद पर लिखने से मालूम होता है कि पं० जी ने भाष्य की परीक्षा तो न की किन्तु छल अवहय किया है। सो भी पं० जी ने इस वाक्य को तो लिखा परन्तु उसके आभिप्राय को यथार्थ नहीं जाना क्यों कि इसका आभिप्राय यह है कि सय कर्मकाण्ड के अग्निहोत्रादि अश्वमेध पर्यं त हो मालिया में अग्निमंत्र प्रथम और विष्णुमंत्र का पश्चात् उद्यारण करते हैं जहां कहीं ज्यावहारिक ३३ देव गिनाधे हैं वहां भी अग्नि प्रथम और विष्णु अन्त में गिनाया है। तथा "अग्निवेंवता०" इस मंत्र में भी अग्नि का प्रथम और वदण का प्रन्त में प्रवास है सो ऐतरेय बाहा के पं० १ क० २ कं० १० में सिखा है कि—

त्रयास्त्रिशद् वै देवा अष्टी वसव इत्यादि ।

तथा शतपथनाहाण में भी इसी वात की ज्याख्या वेदभाष्य की भूमिका के शक्क द के पृष्ठ ५६ की पांक ३१ में देवता शब्द से किस २ हो किस २ गुण से म-इण करना लिखा है वहां देख लेना । तथा कसी झक्क ३ के पृष्ठ ६६ पंक्ति ७ में अभिन से-आरम्भ करके प्रजापतियज्ञ अर्थात् विद्यु में गिनती पूर्ण करती है । इस-लिये ( अभिनेतें० ) इस वचन में अभिन को प्रथम और विद्यु को धान्स में गिना है । सो पूर्व लिखित प्रन्थ में देखने से सब शंका निवारण होजायगी । तथा कक साहब लोगों और पंडितजी की यह भी शंका निवृत्त होजावेगी कि वेदों में एक के सिवाय दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं है किन्तु जिस २ हेतु से जिस २ पहार्थ का नाम देव खरा है वस २ को बहां अर्थात् झक्क ३ में देख लेना । और डाक्टर एम० साहब की अहाद दोका का जो हवाछा देते हैं तो यह परिस्त्रजी को एक

तक्तां की बात है कि प्राचीन स्टर्य संस्कृत प्रन्थों को छोड़कर इघर उघर करत्रियं हिरन के समान भूलते और भटकते हैं डाक्टर एम० साह्य ना सी० एच०
टानी साह्य वा थार० प्रिफिय साह्य जादि कुछ ईश्वर नहीं कि जो कुछ वे
छिख चुके वह बिना परीक्षा ना विचार के मानछेने योग्य ठहरे। क्या डाक्टर एम०
हाग० साह्य हमारे छाय्ये ऋषि मुनियों से बढ़कर हैं कि जिन को हम
संविपिर सान निश्चय करछें और प्राचीन सत्य प्रयों को छोड़ देवें जैसा कि पण्डितजी ने किया है। जो उन्हों ने ऐसा किया तो किया करो मेरी टिष्ट में तो वे जो
कुछ हैं सो ही हैं। तथा इस कण्डिका में भी (यहस्यान्ते) वचन में भादि में अगिनमंत्र और अन्त में विष्णुमंत्र का प्रयोग किया जाता है किर इन दोनों के बीच
में ज्यवहार के छव मंत्र देवते गिने हैं। अगिन को प्रथम जिन र द्रज्यों का नायु
और वृष्टि जल की शुद्धि के लिये ध्रिन में होम कियाजाता है वे सव परमागुरूप
होकर विष्णु खर्यात सूर्य्य के आकर्षण से वायुहारा भाकाश में चढ़जाते हैं किर
मेधमण्डल में जलेग्रिष्टि के साथ चतर कर वाकी जो बीच में ३० देव गिना दिये
हैं उन समों को छाम पहुंचाते हैं। इस ध्रिमिग्य को परिवदकी नहीं सममते हैं।

पं० महेश०-व्यव ऊपर के बचन से साफ जाना जा सकता है कि वेद में एक परमेश्वर की पूजा नहीं किन्तु निस्सन्देह देवता विधान पाया जाता है। और उन देवताओं को विद्यान खादि पदार्थों का भेट करना लिखा हुआ है। इस वाक्य में यह वात सिख नहीं हो सकती कि अन्ति शब्दका अर्थ ईश्वर है किन्तु उस में इश्वर का जिकर भी नहीं है। इस वात की साजूती में स्वामीजी एक प्रमाण देते हैं (यत्रोपास्यस्वेग०) अर्थात् जहां सब देवों का पूजन कहा है वहां परमेश्वर को सममना चाहिये। किर इस की पुष्टि में स्वामीजी मनु का प्रमाण देते हैं (आत्मेन्व देवता: सबी:०) अर्थात् आत्मा सब देव है और आत्मा ही में सब संसार स्थित है यह नहीं समम सकते कि यह बचन स्वामीजी का मन प्रसन्न प्रमाण की पुष्टता कैसे कर सकती है।

रवा ० जी-अपर के बचनों से ईरवर का नाम छिन सिद्ध कर दिया है। परन्तु पक्षपात छोड़ के विद्या की श्रांख से देखने वाले को रपष्ट मालूम होता है कि निस्सन्देह आग्न ईश्वर का भी नाम है। वेदों में छनेक ईश्वर का विश्वन कहीं नहीं है। श्रोर जो देवता शब्द से सृष्टि के भी पदार्थों का विधान है उसका उत्तर अरवेदादिभाष्यभूमिका के श्रङ्क १ के देवता विधान प्रकर्ण को देखने से अच्छे प्रकार जान तेना अधीत जिस्त २ गुण और अभिगाय से सृष्टि के पदार्थों का नाम

देवता रक्खा गया है उसको देख लेना चाहिये क्योंकि वहां यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध करही है परन्त चारों वेदों में एकसे दसरा ईइवर कहीं नहीं माना है और न ईश्वर के तुल्य पूजना कहा है किन्तु उनकी विन्यगुणों से व्यवहा-रमालमें देवता संज्ञा मानी है। चारों वेदों में एक से दूसरा ईश्वर कहीं प्रतिपादन नहीं किया है। तथा इन्द्र अन्नि श्रीर प्रजापति आदि शब्दों से ईदवर और भी-तिक दोनों का प्रतिपादन किया है और जो पण्डितंजी किस्रते हैं कि अगिन शब्द का अर्थ ईइवर नहीं है किन्तु उस स्थान में जिकर भी नहीं इस का उत्तर यह है कि इस में वेद वेदान्त बाह्मण तथा मेरा दोष नहीं किन्तु इस में पण्डितजी के ंशास्त्रों में न्यून स्वभ्यास का दोष है। क्योंकि जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों का यथार्थ शर्थ न समभा होगा उस के उत्तर ज्ञान होजाने का संभव है। वेदों में एक ईखर के प्रतिपादन में भूमिका श्रङ्क ४ में ८९ के पृष्ठ से ९२ पृष्ठ तक ब्रह्मविद्याप्रकरण की समाप्ति पर्व्यन्त देखना चाहिये । ( आत्मैव देवता: सर्वा:० ) इस का अभिप्राय पाण्डतजी ने ठीक २ नहीं समस्ता है। क्योंकि इस का मतलब यह है कि आत्मा अर्थात परमेश्वर ही अग्नि झादि सब व्यवहार के देवताओं का रचन पाउन और विनाश करने वाळा है तथा (अगिनर्देवता:०) इत्यादि प्रकरण में व्यवहार के दे-वता और ख्रान्ति आदि नामों से परमेश्वर का भी प्रहण है क्योंकि (सर्वमात्सन्य-वस्थितम् ) इस वचन से सिद्ध होता है कि सब जगत् का आतमा जो परमेश्वर है सो उसी में स्थिर है और वही सब में ज्यापक है इस अभिप्राय से यह बात सिद्ध होती है कि अग्नि परमेश्वर का भी नाम है इससे मेरा कहना यथार्थ पुष्टि रखता है।।

पं महेशा - ऐतरेयमा । के प्रमाण से श्रीन श्रीर विष्णु दो ही देन मुख्य फिरके पूजनीय माने हैं क्यों कि वे ही यह में आदि अन्त के देव हैं जिन के द्वारा सन वीच वालों को भाग पहुंचता है इसिंख इन्हीं दोनों की सब देवों के तुल्य स्तुति की गई है। इसमें स्वामीजी ऐतरेयमा । का जो प्रमाश्य देते हैं सो उन के कथन - की पृष्टि तो नहीं करता किन्तु विषद्ध पहता है ॥

स्वा० जी-भव जो पं० जी (अनिवें सर्वा देवता:) इस में आन्त हुए हैं सो ठीक नहीं और जो:-

ठाक नहा आर जाः-स्त्रिनिये देवानामवमो विष्णुः परमस्तद्न्तरेण सर्वा अन्या देवताः ॥

इत्यादि ऐतरेय गाहाण का प्रमाण घरा है इस का अर्थ ठी हर पिंडतजी नहीं सममें हैं इस का खामिताय यह है कि (खारिनर्धें सर्वा देवताः, विष्णुः सर्वा देवताः) इस का भी मतु के प्रमाण समान अर्थ होते से मेरे आभिताय की दृष्टि फरता है और जहां भौतिक वा मन्त्र ही देवता लिये गये हैं वहां पुरोटारा आदि करने की किया द्रव्ययम में संघटित यथावत की गई हैं क्योंकि जब प्रथम करिन में होन किया जाता है और उससे सब द्रव्यों के रस और जल आदि के परमाणु प्रथक् र हो जाते हैं तम वे हळके होके सूर्य्य के आक्रपण से वायु के साथ मेंघम-ण्डल में जाके रहते हैं किर वे ही मेघाकार संयुक्त हो कर गृष्टि द्वारा पृथ्वी आदि मध्यस्थ देवसंत्रक व्यवहार के पदार्थों को पुष्ट करते हैं इस का नाम भाग और द-तिदान है। तथा इसी कारण आनि को प्रथम और सूर्य को खन्त में माना है। ऐसे ही शनित को सूद्म और सूर्य छोक को आनि का यहा पुंज समक्ता है। इ-र्यादि आभिप्राय से यह पंक्ति ऐतरेय माझण में लिखी है जिसको पंठ जी ने न जान कर मेरे छेख पर विरुद्ध संमित दी है।

पं० महेरा०--निरुक्त भी छुछेक ही साक्षी देना है स्वामीजी ( क्यिंग: क-स्मादप्रणोर्भवति० ) इत्यादि निरुक्त का प्रमाण घरते हैं कि जिसमें क्यिंन शब्द की साधना की गई है । कई धारवर्ध केवल- भौतिक क्यिंग के वाणी हैं और स्वामीजी भी इस बात को मानते हैं और एहते हैं कि सिवाय भौतिक के क्यिंग शब्द से ईश्वर का भी प्रह्णा होता है और यह धर्ष ( अप्रणी: ) शब्द से लेते हैं । जैसा कि निरुक्तकार समस्तता है कि अगिन शब्द ( अप्र-नी ) से मिल कर बना है निरुक्तकार इस शब्द के कुछ विशेष अर्थ नहीं करता है । शतपथ मा० जिसको स्वामीजी मानते हैं विशेष अर्थ बताता है परन्तु ईश्वर के नहीं, यदापि वे इस कहते हैं लेकिन सिवाय भौतिक के दूसरा कार्य नहीं हो सपता !!

त्वा० जी—अय जो पं० जो लिसते हैं कि निरुक्तकार भी कुछे कही संमति देता है सो नहीं क्योंकि निरुक्त में अपिन शब्द से परगेरवर और मौतिक दोनों अयों का यद्यावत प्रहण किया है। तथा उस में अपिन शब्द का साधुत्व तो कुछ भी नहीं छिसा है किन्तु धार्त्वर्श के निर्देश से अर्थप्रवीति कराई है क्योंकि शब्दों का साधुत्व व्याकरण का ही विषय है निरुक्त का नहीं। इसछिये उस में रुदि यौगिक और योगक्रिक शब्दों का निरुपण मुख्य करके किया गया है जैसे कि (इतात्) (अकात्) (दग्यात्) वा (नितात्) इन में (इण्ण्) धातु गत्यर्थक (अञ्ज्र) व्यक्ताद्यर्थ (इह ) अस्मीकरणार्थ (णीञ्) प्राप्णार्थ दिखाने से विद्वानों को ऐसा अम कभी नहीं हो सकता है कि अपिन शब्द से परमेश्वर और भौतिक दोनों का प्रहण नहीं है क्योंकि (इण्ण्) और (अञ्ज्र) इन धातुओं के गत्यर्थ होने से झान, गमन, प्राप्ति, ये तिनों अर्थ जिये जाते हैं | इन में झान और प्राप्त्यर्थ से परमेश्वर तथा गमन और प्राप्त्यर्थ से भौतिक पदार्थ्वर्थ दोनों है। तिये जाते हैं और (अप्रणी:) शब्द तथा

# श्रग्नं चज्ञेषु प्रणीयतेऽगं नयति ॥

इस के अभिप्राय से अग्नि शन्त परमेश्वर और (न क्नोपयित न स्नेह्यित) इससे भौतिक पदार्थ में लिया जाता है यह निरुक्त का अभिप्रायार्थ है। मंत्रभाष्य के दूसरे, पृष्ठ में ठीक र लिख दिया गया है। जो ससको पण्डितजी यथार्थ विचारते तो इस वेदमाध्य पर ऐसी विरुद्ध सम्मति कभी न देते क्योंकि निरुक्तकारने पूर्वो-क्त प्रकार से दोनों अर्थ का विशेष अच्छी तरह दिखळा रक्खा है परन्तु जो कोई किसी के लेख का अर्थ यथायत् नहीं सममते उन को उस के विशेष बा सामान्य अर्थ का ज्ञान कभी नहीं हो सकता।

पं० महेशा॰—( प्रजापिति वा इद्मप्र० ) हमारी सुराद यह नहीं है कि हम ज्ञातपथ ब्राह्मण में ब्यानि अब्द मौतिक का वाची दूडें किन्तु में यह बतांता हूं कि पूर्वोक्त वाक्य से निक्षय होता है कि व्यन्ति सिवाय आग के दूसरा अर्थ नहीं देती है।

स्वा० जी—प गृंडतजी का कथन है कि हमारी मुराद यह नहीं है कि हम शत-पथ नाहाणों में अग्नि शब्द भौतिक का नाची दूढें इत्यादि। इस का उत्तर यह है कि में पूर्वोक्त प्रकार अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक दोनों अश्वे को जेता हूं सो वेदादि शाखों के प्रमाण से निर्भमता के साथ कि द है। परन्तु पंडितजी का अग्नि शब्द से परमेश्वर के महण्य में विरुद्ध है। परन्तु पंडितजी का अग्नि शब्द से परमेश्वर के महण्य में विरुद्ध है उस का हेतु यह मालूम पड़ता है कि पंडितजी नाह्यावस्था से लेकर आज पर्य्यन्त अग्नि शब्द से मौतिक अर्थोत् चूल्हे आदि में जलने वाली ही अग्नि को सुनते और देखते आये हैं इसालेये वहीं तक उनकी दौड़ है परन्तु में उन से विश्वमान से कहता हूं कि वे वेद, वेदाक, उपाक और नाहाण आदि सनातन आप्रमां के अर्थ जानेने में अधिक पुरुषार्थ करें कि जिस से ऐसी २ तुच्छ शंका हृदय में उत्पन्न न हों क्योंकि जो २ शतपथ के प्रमाण मेंने वेदमाच्य में अग्नि शब्द से परमेश्वर के महण्यविषय में घरे हैं वे क्या शतपथ के नहीं हैं जो शंका हो तो उक्त जगह पुरुषक में देख लेवें और जिस बाह्य की पंक्ति का प्रमाण पंडितजी ने धरा है उस में का मुख्य पाठ उन्हों ने पहिले ही उदा दिया इस चालाकी को देखना चाहिये कि—

त्यदेनं मुखादजनयत्तस्मादन्नादोऽश्निः स यो हैवमेतमश्निमन्नादं वेदान्नादो हैव भवति ॥

इस में अन्नाद राव्द अनि का वाची है और-अहमज्ञमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादो अहमनादो अहमनादो । यह तैतिरीय उपनिषद् का बचन परमेश्वर के विषय में है अर्थात् वह उपदेश करता है कि में ही अन्नाद हूं और अन्नाद आति को कहते हैं इस से यहां भी परमेश्वर का नाम अपिन आता है और दूसरी चाल पंडितजी यह भी खेले हैं कि जिस आधी पंक्ति से शतपथ में अपिन शब्द से परमेश्वर लिया है उस पाठ को अपने पुस्तक में नहीं लिखा देखिये कि:~

प्रजापतिः परमेश्वरः पत् यस्मात् मुख्यात् प्रकाशमयान्मुख्या-त्कारणात् एनं भौतिकपाण्निमजनयत्तस्मात्सपरमेश्वरोऽझादोऽण्निर-थाद्ग्निसंज्ञो विज्ञेषः। यो मनुष्यो ह इति निश्चये नैचमनुनापकारे-णैतमन्नादं परमेश्वरमण्डिन चेद्-जानाति ह इति प्रसिद्धे सएवान्नादो भवत्पथीद् ब्रह्मविक्सवतीति ॥

इस प्रकार से यह बात निश्चय होती है कि पंडितजी उन प्रन्यों का अर्थ ठीक २ नहीं जानते भौर जितना जानते हैं उस में भी कपट और आग्रह से सत्य नहीं जिलते। पंडितजी को विदित हो कि यहां पाठशाठाओं के छड़कों से प्रश्नो-त्तरछेल वा उनकी परीचा नहीं है इस से जो कुछ वे छिलें सो विचारपूर्वक होना चाहिये कि उन को किसी की खुशानद वा आग्रह से जिलान उचित नहीं। जो २ शतपथ के प्रमाण मैंने नहां २ छिले हैं उस का अर्थ भी संक्षेप से जिला दिया है उसको ध्यान देकर देख छेवं।

पं० सहेशा० - आग्निः पृथिचीस्थानस्तं प्रथमं ठ्याख्यास्यामः ॥
पृथिवी का अग्नि ईश्वर अर्थ में कभी नहीं लिया जा सकता है इस बात को
अच्छी तरह प्रकाश करने के लिये कि निस्क्तकार अग्नि शब्द के क्या अर्थ छेता है॥

स्वा० जी— फिर जो पंडितजी ने ( आग्नः पृथ्वीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्थान्मः ) इस में भपता अभिप्राय जताया है कि क्या पृथ्वी का अग्नि ईश्वर अर्थ में कभी लिया जा सकता है । इस में पंडितजी से में पूछता हूं कि क्या आप' अन्तिर और स्थादि लोकस्य अग्नि ईश्वर अर्थ में प्रहण करते तथा क्या परमेश्वर के व्यापक होने से पृथिवीस्थान नहीं हो सकता. और इन को विचारना चाहिये कि ( पृथिवी स्थानं यस्य सः परमेश्वरोऽग्निमौतिकश्वेत्यर्थेद्वयं गृह्यताम् ) इस वचन के अर्थ पर इन का अभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध होता क्योंकि इस बात को कीन सिद्ध कर सकता है कि पृथिवी से भिन्न अन्य पदार्थ में भौतिक आग्नि नहीं है जब कि यहां पृथिवी अर्थात् सव 'सृष्टि भर छी जाती है तथा कार्य

भौर कारग्रह्म को भी पृथिवी शब्द से छेते हैं। फिर उन का श्रीभनाय इम नात में शुद्ध कभी नहीं हो सकता क्यों कि रूप गुगा वाला पदार्थ अनिन शब्द से गृही त होता है भौर न केवल चूरहे वा वेदी में घरा हुआ। तथा पृथिवी स्थानशब्द के होने से श्रीरनशब्द का यहण परमेश्वर अर्थ में भी यथावत होता है। जैसे:—

यः पृथिव्यां तिष्ठम् पृथिव्या ग्रन्तरोऽयं पृथिवी न वेद् यस्य पृथिवी शारीरं पृथिवीमन्तरोऽयमयति स त झात्मा अन्तर्योम्यसृतः॥

यह बचन शत० कां० १४ घ० ६ झा० ५ किंग्डिका ७ का है कि जिसमें पृथिवीस्थान शब्द से परमेश्वर का प्रह्मा किया है क्योंकि जहां कहीं अन्तर्योगी शब्द से परमेश्वर की विवक्षा होती है वहां एक जीव के हृद्य की अपेक्षा से भी परमेश्वर का प्रह्मा होता है जैसे:—

# स त स्रात्माऽन्तर्योभ्यमृतः।

मर्थात् गौतमक् िष से याज्ञवरक्य कहते हैं कि हे गौतमजी पृथिवी में ठहर रहा है और उससे पृथक् भी है तथा जिसको पृथिवी नहीं जानती जिस के झ-रीर के समान पृथिवी है जो पृथिवी में ज्यापक होकर उसको नियम में रखता है वहीं परमेश्वर अमृत अर्थात् नित्यस्वरूप वेरा जीवात्मा का अन्तर्यामी आत्मा है। इतने ही से बुद्धिमान् समम लेंगे कि पण्डितजी विकक्त का अभिनाय कैसा जानते हैं।

पं० महेश०-तथा देवता विषय में उसका कैसा विचार था आगे के प्रमाण आकरेली टीका सिहत लिखते हैं (यतकामऋषियस्यां०) जिस मंत्र से जिस देवता की स्तुति कीजाती है वहीं उस मंत्र का देवता है (महाभाग्यादेवतायाः) अर्थात् देवता एक ही है परन्तु उस में बहुतसी शाक्ति होने के कारण अनेक रूपों में पूजा जाता है उसके सिवाय और २ देव उस के अल्ल हैं। प्राचीन आकुक्रमिशकाकार भिन्न २ मंत्रों के पृथक २ देवता विमाग करता है और इस का प्रमाण स्वामीजी ने माना है देखो पृष्ठ १ पं० २। तथा पृ० २३ पं० १४ इसी विषय की। परन्तु वात काट के उस के असली अर्थ के विरुद्ध कहते हैं कि सब मंत्रों कर देवता परमेश्वर है अरिन वायु आदि नहीं यह हिन्दुओं का बड़ा सत्यानुसार धर्म है कि अनेक देवते एक ईश्वर ही के प्रकाशक्त हैं। इस वात का प्रमाण ऐतरेयो- पनिषद में छिखा है कि जिसको स्वामीजी भी मानते हैं जैसे:—

निहितमस्माभिरेतद्यथावहुक्तम् नसीत्यथोत्तरप्रश्नमञ्जूहीति । इत्यादि । ४ । ५ ॥

स्वामीजी-चत्काम ऋषिपेस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्द्रन स्तुति प्रयुक्तके तसैवतः स मंत्रो भवति ॥

इसका रचर भूमिका शङ्क ३ के देवता विषय में देख लेना वहां अभिप्राय सहित लिख दिया है अर्थात प्रकारान्तर से ज्यवहार के पदार्थी की भी देवसंज्ञा मानी है पूज्योपास्य युद्धि से नहीं | अय आर्चान शतुक्रमणिकाकार जो भिन २ देवता मानता है सो भी इस श्रीभेषार्य से है कि इस मंत्र का भारतदेवता इत्यादि लेख से कुछ आपकी बात की पुष्टि नहीं होती क्योंकि वहां केवल नाममात्र का प्रकाश है विशेष अर्थ का नहीं वैसे ही कारिन शब्द के पूर्वोक्त प्रकार से घटित दोनों भर्य लिखे जाते हैं तथा सन मंत्रों का देवता परमेश्वर इस श्रमिशाय से है कि सब देवों का देव पूत्रनीय और जपासना योग्य एक आदितीय ईश्वर ही है. सो यथावत देवता प्रकरण में लिख दिया है वहां देखलेना कि व्यावहारिक शानिन वाय की देवता किसलिये और परमेश्वर किस प्रकार माना जाता है ऐसे ही सव जगत को ब्रह्म मानना तथा ब्रह्म को जगत्रूप समझना यह हिन्दुओं की यात होती आर्थी की नहीं। इस लोग आर्थ्यावर्त्तवासी नासगादि वर्ण और नसच्यादि आश्रमस्थ ब्रह्मा से लेकर आज पर्व्यन्त परमेश्वर को वेदरीति से ऐसा मानते चले आये हैं कि वह शुद्ध सनातन निर्विकार बाज अनादिस्वरूप जगत् के कारण से कार्यक्रप जगत् का रचन पालन और विनाश करनेवाला है और हिन्दू उसकी कहते हैं कि जो वेदोक्त सत्य मार्ग से विरुद्ध चले । इस में पंडितजी ने जो मैज्यु-पनिषद का प्रमास धरा है सो भी विना अर्थजाने हुए लिखा है क्योंकि वहां महा की उपासना का प्रकरण है। तराया:-

यस्तपसाऽपहतपाप्माओं ब्रह्मणो महिमेत्वेवैतदाह यः सुयुक्तो-ऽजसं चिन्तवित तस्माद्वियपा तपसा चिन्तया चोपजभ्यते ब्रह्म स् ब्रह्मणः पर एता श्रिषि दैवत्वं देवेभ्यक्षेत्यच्यमपरिमितमनामयं सुखमश्रुते य एवं विद्याननेन त्रिकेण ब्रह्मोपास्ते ॥

जो पंडितजी इस प्रकरण का अर्थ ठीक र समक्त छेते तो परमेश्वर का नाम अरिन नहीं पैसा कभी न कह सकते क्योंकि उसी ब्रह्म के अरिन आदि नाम यहां भी हैं और ब्रह्म की उन् अर्थात् ज्याप्य जो पूर्वोक्त स्थान शतपथ ब्राह्मण में अन्तर्यासी पृथिवी से लेकर जीवात्मा पर्यन्त २४ अर्थात् अन्वय और व्यतिरेका लङ्कार से शरीर शरीरी अर्थात् ज्याप्य व्यापक सम्बन्ध परमेश्वर का जगत् के साथ दिखलाया है सो देखलेना उसी शतपथ में पांचवें ब्राह्मण की ३१ कृण्डिका में

थरहो द्रष्ठाऽश्चतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्घोस्ति द्रष्ठेरपादि ।

इस का अर्थ इस प्रकार से है कि प्रहा केवल एक चेतनमाप्र तत्व है जैसे किसी में किसी से कहा कि यह सुवर्ण खरा है तो इस बाक्य का कामिप्राय यह है कि इस सुवर्ण में दूसरे धातु का मेल नहीं-इसी प्रकार जैसे कार्य्य जगत् के संघातों में कार्ने तत्वों का मेल है वैसे ब्रह्म नहीं किन्तु वह भिन्न वस्तु है तथा तात्र्य्योपाधि से यह सब जगत् ब्रह्म क्यांन ब्रह्म के और ब्रह्म सर्व विश्वत्य भी है यह इस वचन का ठीक क्ये है क्योंकि फिर इसी के आने यह पाठ है कि:-

यावास्पारमास्तन्वस्ताः स्रिथणायेष्ट्चेगेक्षिन्त्धाञ्चातस्ताण्यः स-, हैवोपर्ट्युपरि लोक्षेषु चात्यथ कृत्स्वक्ष्य एकत्वलेति एडपस्य एक्षस्य॥

अधीत् जो विद्वान् पुरुष व्यपने खात्मा में ब्रह्मकी चपायना ध्वान झीर उसी की अधी कर अपने हृदय के सब दोषों को अलग-करता इसके उपरान्त जब व्यपने अन्तःकरण से शुद्ध होकर सुक्ति पा चुकता है तब वह उन्हीं पूर्वोक्त तनुद्धों के सिहत उपरि सब लोकों के बीचा बीच रहता हुआ धन्त में परमेश्वर की सचामात्र को आप हो जाता है। सब मुक्त पुरुषों के उमीप रहता हुआ धक्यनीय परम व्यानन्द में किलोझ करता है इस के आगे भी मैट्युपितवद के पट्यम प्रपाटक के आरम्म में कौत्सायिती स्तुतिक धानुसार भी (तं बह्मा त्व च ने विष्णुस्त्व कद्रस्तं प्रजापित्रिया:) इत्यादि प्रमाण से अग्न्यादि परमेश्वर के ताम यथावन् हैं इससे यह बात पाई गई कि उद्यपि परिष्ठतजी प्रोफेसर मिकिय टानी खाहव के वकीक-भी हुए तथापि मुकद्मा में खारक होने के बोग्य हैं तथा यह भी जान पद्मा कि नेदमाच्य पर विद्ध संस्ति हेने वाले नेदादि धाम्मों का हान कम रखते हैं।।

# ेपं श्रेमहेश०--तिस्र एव देवता इति नैस्ताः॥

जो छोग निककं के समझने वाले हैं वे कहते हैं कि देवता तीन ही हैं। अपिन, बायु भीर सूर्य इन देवताओं का वल वहुत और काम पृथक् २ होने से उन को कई नामों से बोलसे हैं॥

श्रभाकारिवन्तनं देवनानां पुरुषिधाः स्युरित्यंकं चेतनाः यह्यः द्धि स्तुत्तयो अवन्ति तथाविधानि । अधापि पौदपविधिकेरेकः सं-स्तूयन्ते ॥

कितने ही देवते मनुष्यों के खमान हैं कथीन वे मनुष्यों के तुल्य होड़े जाहि की सवारी और खाना भीना सुनना बोलना आदि काम करते हैं, कुछ देवते हैं के हैं कि मनुष्यों के तुल्य नहीं परन्तु हिए में जात हैं जैसे अग्नि, वायु, जादित्य, पृथिवी और चन्द्रमा तथा कितने ही चेतन नहीं हैं जैसे सिका बनस्पति खादि॥

हम कह चुके हैं कि देवता तीन हैं धारिन, वायु और सूर्य जिन के गुणों की व्याख्या करही है, अब खरिन के गुण बताते हैं अर्थात वह देवतों के पास चढ़वा पहुंचाता है तथा बन को यह में बुळाता है ये खरिल के प्रत्यक्ष काम हैं।

# भारितः पृथिवीस्थानस्तं प्रथमं न्याख्यास्यामः ।

जो व्यक्ति पृथियों पर रहता है प्रथम हम दर्शा का वर्शन करते हैं, इसका जिन्न नाम क्यों हुआ, क्योंकि वह प्रथम ही व्याता है, देखों (धिनिमीहें) इत्यदि इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि निद्धक तर थानि शब्द से सिवाय भीतिक के दूसरी चीज़ नहीं समझा है, यह माठ कौर निक्क से स्वामीजी का कथन ठीक नहीं, श्रीतसूत्र जो वेद की प्राचीन व्याख्या है यद्यपि स्वामीजी ने उस का कोई प्रमाण नहीं दिया परन्तु में कुछ खाक्षी के तीर पर प्रमाण देसा हूं। सूठ २६ । कि जिल्ला १। खठ १ तथा सूठ ७। कंठ १३। खठ ४ में देखने से साफ माळ्म होता है कि (श्रानेनमीहंठ) यह मन्त्र भौतिक व्यन्ति की पूजा विधान में तिस्ना गया है।।

स्वार् जी—इस के आगे पण्डितजी ( िस्स एव देवतार ) इत्यादि निकक्त का अभिप्राय तिस्त हैं सो उन्होंने इस का भी अर्थ ठीक २ नहीं जाना, क्योंकि इअ प्रकरण में भी पूर्वोक्त प्रकार से दोनों व्यवस्था जानी जाती हैं अर्थात् अग्नि आदि नामों से व्यवहारापयुक्त पदार्थ और पारमार्थिक उपास्य परमेस्वर दोनों ही का यथावत् प्रहण होता, इस निकार का अर्थ भूभिका के अक्क ३ पृष्ठ ६० पंक्ति इसी से अक्क ४ पृष्ठ ७८ तक देखने से ठीक २ उत्तर मिल डालगा और इस के आकार चिन्तन से यह आभिप्राय है कि जिस २ पदार्थ में जो २ गुण होते हैं उन का यथावत् प्रकाश करना स्तुति कहाती है सो जड़ और चेतन दोनों में यथावत् पटती है इसी प्रकरण से—

एकस्य सतोऽपि वा पृथगेव स्यु: पृथगिव स्तुतयो भवन्ति तथाऽ-भिधानानि ।

इस पंक्ति का अर्थ पण्डितकों ने न विचारा होगा नहीं तो इसने आडम्बर छ। लेख क्यों करते क्योंकि देखों—

तालां माहाआव्यादेकैकरणापि बहुनि नामधेयानि अवन्ति ।

इस का अभिप्राय यह है कि अन्त्यादि संसारी पदार्थों में भी ईश्वर की रचना से अनेक दिन्य गुख हैं कि जिनके प्रकाश के लिये वेहों में उन पदार्थों के अन्त्यादि कई र नाम लिसे हैं। तथा वे ही नाम गुखानुसार एक अद्वितीय एरमेश्वर के भी हैं उन्हों प्रथक र गुणबुक्त नामों से परमेश्वर की स्तुति होती है तथा उसी के वेहों में सर्वेखुखदायक खर्य प्रकाश सत्य ज्ञानप्रकाशक नाना प्रकार के न्याख्यान लिखे हैं इस प्रकार कब संवतन लोगों हो जान लेना चाहिये कि अग्न्यादि नामों से पूर्वोक्ष होनों अर्थों का प्रह्मा होता है केइल एक का नहीं और—

तिस्र एव देवता इत्युक्तं युक्ततासां भक्तिसाह वर्धे व्याख्यास्यामः।

इस का अभिषाय यह है कि उन ज्यानहारिक देवताओं का जुदापन ( साह-चर्य ) अर्थात् संयोग दो प्रकार का होता है एक समवायसम्बन्ध दूखरा संयोगसंबन्ध, समवाय नित्य गुर्या गुर्या आदि में होता है और खंगागसन्त्रन्य गुर्या और अनुश्चियों का होता है जैसे जगत के पदार्थों में स्वामाविक और नैसित्तिक सम्बन्ध होता है। वैसे ही परमेश्वर में भी जान लेना कि वह अपने स्वाभाविक गुण और सामध्योदि के साथ समवाय भीर जगत्के कारण कार्य तथा जीव के साथ संयोग सरवन्य प्राथीत्। व्याप्य व्यापकतादि प्रकार से हैं इस वचन में भी परसेश्वर का त्याग कभी नहीं हो सकता। तथा जैसे भै. तिक अभिन का काम ज्यावहारिक देवताओं को जल चढाना वा पहुंचाना है तथा मन्त्र देव खाँर हिन्य गुणों को लगत में प्राप्त करना है वैसे ही सब जीवों को पाप पुरुष के फल पहुंचाना और ज्ञानानन्ही मोक्षरूप यहा में धार्मिक विद्वानों को हर्षयुक्त करदेना परभेरवर का काम है ( अग्नि: पृथिवस्थिन:० ) इस की ज्याख्या पूर्व कर आधे हैं। और (क्यानिकी है) इस की ज्याख्या निकक छे अनुसार इसी भंत्र के आव्य में निख दी है ,परन्हु वहां भी दोशी अग्नि लिये हैं क्योंकि एक अध्येषणा कर्मा अर्थात् परमेश्वर और भौतिक दूसरा पूजा कर्मा अर्थात् केवल परमेश्वर ही लिया है। तथा ( अति: पूर्वेभिऋषिभि: ) इस मंत्र की न्याख्या में नियककार का स्पष्ट लेख है कि-

स न सन्येतापसेवाग्निहित्येदयत उत्तरे उद्योतिकी अन्नी उच्येते॥

इस का अर्थ यह है कि वह अनि जो परमेश्वर का वाचो है चूल्हे में प्रश्यम जलने वाला नहीं है। फिन्तु जो कि अपने व्याप्य में व्यापक विशुन्छप और जो **चत्तर अर्थात् कारण्**रूप व्योति:स्टब्स्प छौर सवका प्रकाशक है तथा जो परमेश्वर का क्योजिनशब्द से महण करना कहा है। एक श्रानन्दस्वरूप परगारमा का स्वीकार है जैसा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमार लोग जान छंगे कि वे सब प्रमाण जो भेंगे इस विपय में लिखे हैं सेरी वात की पुष्टि करते हैं वा नहीं तथा पण्डितजी की पकड़ । ठीफ है दा नहीं। खौर जो कि वे श्रीतसूत्रका प्रमाण तिखते हैं उस का भी अभि-श्राय उन्होंने यथार्थ नहीं जाना क्योंकि वहां तो केवल होन क्रिया करने का प्रसङ्ग है। धौर होता धादिके बासनादिक और अध्वर्धु जादि के काम प्रवक् २ हिसे हैं इसिलचे वहां तत्वंसर्गी का प्रह्ण नहीं हो सकता। क्योंकि लो जिस का काम है उसको वही करे यहां उस सूत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती इसिडिये उस का छिखना व्यर्थ है तथा भादनलायन श्रीतसूत्र के चतुर्थाध्याय में ते हर्वी कव्डिका के ७ सूत्र में भी केवल कर्मकाएड दी की क्रिया के मन्त्रों की वर्ताके घरी हैं वहां भी पंडिवजी अनि शब्द से प्रसेश्वर का त्याग कभी नहीं करा सकते किस्रालिये कि वहां मन्त्र ही देवता हैं। और शुभ कमों में परमेश्वरही की स्तुति करना खब को डिवत है। बही मंत्र का पाठातिदेश किया है अर्थ नहीं इस से इस सूत्र का लिखना पंडितजी को योग्य नहीं था क्योंकि वदां तो केवल कियायझ का प्रकरण है दूखरी दात का नहीं ॥

पं० मदेश० --- ( अश्निमीड़े ) इस मंत्र की खिद्धि में और द्राधिक प्रमाण स्वामीजी ने नहीं दिये। परम्तु कहें मंत्रों का प्रमाण घरके कहते हैं कि अश्नि से हैं इवर का प्रह्या है सो वन मंत्रों की साधारण विचार परीक्षा से ही मालूम हो जाता है कि उनले स्वामीजी के कार्य नहीं निकल सकते पहिला गंत्र (इन्हें मित्रम् ) वे उस को इन्द्र छित्र वेस्त्य और अश्नि आदि नामों से पुकारते हैं। यह मालूम नहीं होता कि इस मंत्र में किस को सन्मुख करके वोलते हैं। विरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक के तिये व्याया है। कोई सूर्य को वनाते हैं। विरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक के तिये व्याया है। कोई सूर्य को वनाते हैं। वेर कुछ ही हो। परन्तु अग्नि से ईश्वर कसी नहीं तिया जा शक्ता और यह जाना गया है कि जध किसी विरोध देवता की स्तुति करते हैं तो उस को शब्द और र देवताओं के नाम से जाते हैं उस के वळ व्यादि गुरा दताने के लिये ( देवागिक ) ह्युक्ट बज्जों है से कि जिस के समान कृष्णयज्ञों दे में भी है ( देखों ) तैनित्रीय व्यारय्यक प्रव १ ॥ प्रव। इस स्थान में अहैत मत का प्रतिपादन है जैसे देखो-जो सर्वज्ञ पुरुष सदा था है और देहिगा जिस का तमाम व्रक्षारह एक व्यासात्र है जिस से वेद चत्यत्र हुए हैं तथा

जिससे घोड़ा, गी, वकरी छीर खटमल छादि निकले हैं जिस के मन से चन्द्रमा नेत्रों से सूर्य्य कानों से वायु जीर प्राण छीर गुरू से खारिन वह खंबटवापी छीर सन के खंबार का आधार है। इसके बाद स्वामीजी मंत्र का प्रमाण देते हैं जिसे (तदेवारिन: 0) छार्थात अग्नि, सूर्य, वायु छादि सव एक परमेश्वर के ही गुण नाम हैं। जैसे ज्ञानि शब्द के छार्थ परमेश्वर में नहीं घटते वैसे ही ज्ञपर के छार्थ भी नहीं छम सकते, सिवाय इस के जो (तदेवारिन 0) पदभद को विषय अर्थ से मिलावें तो स्वामीजी का छारिन शब्द को परमेश्वर अर्थ में फिलाना ऐसा असंभव होगा जैसे कहरे कि मनुष्य पशु है अथवा पशु मनुष्य है।

( आर्रनहींता कवि: ऋतु:० ) स्त्रामीजी किन शन्द के अर्थ सर्वज्ञ के लिते हैं तथा सत्य का विनाशरहित । परन्तु निरुक्त में किन का और ही अर्थ है और स्वामीजी भी जब मंत्र को जारू संवन्धी अर्थ में लेते हैं तो कई प्रकार के अर्थ करते हैं कदाचित् स्वामीजी का अर्थ मान भी छें तो वह उनके अभिप्राय को आभि ईश्वर का नाम है नहीं खोलता न्योंकि यह दस्त्र की वात है कि देवता की स्तुति करने में खन प्रकार के विशेषण लाते हैं।

स्वा०जी-अव परिवत्न अमाणों की परीक्षा पर बहुत सूले हैं क्यों के मेंने अभिन शब्द से परमेश्वर के प्रहृषा विपान में वेद मंत्रों के अने अप्रमाण मंत्र माण्य के भारम्भ में लिखे हैं उनका विचार छोड़कर मृग के समान आगे कृद कर चल गये हैं इससे मालूम होता है कि परिवत्नों को मंत्रों का अर्थ मालूम नहीं छौर विना इतनी विद्या के वे साधारण वा विशेष परीक्षा कैसे कर सकते हैं उन का यह भी किसान ठीक नहीं कि इन प्रमाणों से स्वामीजी का पर्य नहीं निकल सकता। अब विद्यान लोग पंडितजी के लेख की परीक्षा करें भर्थात वे लिखते हैं कि यह मालूग नहीं होता कि (इन्द्रं सित्रं०) इस मंत्र में ''एसको' शब्द किस के लिये आया है इत्यादि। तथा निरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक अभिन के लिये आया है इत्यादि, सो पण्डितजी को जानना चाहिये कि विना ज्ञान वेदिविद्या के उनकी परीक्षा करना बालकों का खेल नहीं इस प्रन्थ में भी अभिनका पाठ दो वार है, एक—

ङ्ग्हं मित्रं वरुणसन्निमाहुः॥ खिंशं पर्मं सातरिश्वानसाहुः॥

इस का शभिप्राय यह है कि अस्ति झट्द से दोनों अर्थे। का प्रहण होता है। अर्थात् भौतिक और परसेश्वर। तथा उसमें तीन आख्यात पद होने से तीन आन्वय होते हैं अर्थात् आन्त्यादि नाम भौतिक अर्थ में सौर परमेश्वर सर्थ में भी दो अन्तय होते हैं॥ एकं छाड़िपा बहुधा बदन्त्यविनम् ।

पर्यात् एक शब्द से परश्रद्ध की विद्वान् लोग प्रथदा वेद्यंत्र प्रश्न्यादि नागीं से अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं तथा सबका निरुक्त को दूमरे पृष्ठ में लिख दिया है उसका भी अर्थ पण्डितजी ने नहीं जाना क्योंकि वर्धा भी—→

चत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन अजेते।

इस का यह अर्थ है कि शिन नाम करके पूर्वोक्त मकार से नतर ज्योति गृर् हीत होते हैं क्यांन् गौतिक और परमेश्वर इन दो वर्थों का मह्या होता है तथा (इममेवानिक) इस्यादि इन दोनों अर्थों के अधिशाय में है पर्योकि विना पठनाभ्यास के कोई कैसा ही तुद्धिमान क्यों न हो गृह शहरों का यथावत अर्थ जा-नने में उन्नको कठिनता पड़ जाती है इस गंत्र का अधिशाय मेंने अच्छी तरह वेदमाप्य में प्रकाशित कर दिया था विस पर भी पण्डितजी न समझे बड़े आश्चर्य की यात है कि विद्या के अभिगानी होकर ऐकी आनित में गिर पड़ते और उन प्रमाण मंत्रों के व्याय कर्ण को उन्नद्र समझे हैं क्या यह हठ की यात नहीं है कि विद्वान कहा-कर बार र यही कहते चले जाना कि अनिन शहर दे परभेश्वर का प्रहण नहीं होता जैसे इस मंत्र के अर्थ में पण्डितजी सूत्र गये हैं वैसे ही (तहेनानिक) जो इस में तैतिरीय आरण्यकत्वा नाम किला उनके प्रकरण का क्यिशाय पण्डितजी ने ठीक र नहीं जाना है क्योंकि वहां परमेश्वर का निरूपण और सृष्टिविद्या दिख-लाई है जैसे वह परमेश्वर मृत स निज्यत् और दर्जमान हीनों वाल में एक रस रहता है। अर्थात् जब र जगत हुना था, है और होना तब र वह:——

तदक्षरे परमे च्योमस्।

सर्वव्यापक आकाशवत विनाग्नरहित परसेश्वर में स्थित होता है क्योंकि:-

येनावृतं खंच दिवं महीं च०।

इत्यादि जिलने जाकाश सूर्यादि लोक और पृथिन्यादियुक्त जगत को अपनी न्याप्ति से जासुत कर रक्खा है।

येन जीवान् व्यवसर्जम्द्रगास् ।

जो कि जीवों को कर्मानुसार फन मोगने के जिये मूसि में जन्म देता है। खतः परं नान्यद्षीयसस्ति।

जिस से सूक्ष्म वा बड़ा कोई पदार्थ नहीं है तथा जो सब से पर एक आहि-तीय अन्यक्त और अनल्यस्यस्त्यादि विशेषणयुक्त है। तदेवावर्त्तरदुसत्यमाहुश्तदेव ब्रह्म परमं कवीनास् ।

वही एक यथार्थ नित्य एक चेतन तत्वमय है वही स्टर्स वही हाहा तथा त्रिद्धा-नों हा चपास्य परमोरकुष्ट इष्ट देवता है और ( त्रदेवाश्वि० ) स्त्रर्थात् वही परसेश्वर स्वग्नादि नामों का वाच्य है।

सर्वे निमेषा जज़िर इत्यादि।

जिससे सब कालचकादि ९दार्थ उत्पन्न हुए हैं सथा---

न संहशे तिष्ठति रूपसस्य न चक्कषा परयति करिचदेनम् । हृदा मनीषा मनसाऽभिष्ठकृसो य एवं चिद्धुरमृतास्ते शचन्ति ।

अर्थात् उस परमेइनर हा खह्म इयत्तां से दृष्टि में नहीं भा सकता अर्थात् कोई उस को शांख से नहीं देख सकता किन्तु जो धार्मिक विद्वाच् अपनी सुद्धि से अन्तर्यामी परमात्मा को आत्मा के बीच में जानते हैं ने ही मुक्ति को माम होते हैं तथा जिस अमुनाक का पंडितजी ने नाम लिखा है उस का अभिमाय और दी कुछ है अद्वेत शब्द का अर्थ उन की समक्त में ठीक २ नहीं आया पर्गोदि धन के मन में अम होगा कि खिवाय परमेश्वर के जगत् में दूसरा पदार्थ कोई भी नहीं किन्तु परमेश्वर ही जगत्ररूप वन गया है क्योंकि ने लिखते हैं कि तमाम महााण्ड एक अश्वमात्र है जिस से चोदा मो और खटमल आहि निकले हैं इस से उन का अभिमाय स्पष्ट मालूम होता है कि ब्रह्म ही उन जगत् वन गया है यह आनित उन को नेदादि जाओं के ठीक २ न जानमें के कारण हुई है क्योंकि देखों अद्वेतवाक्ष परमेश्वर का निशेषण है कि जैसे एक २ मनुत्यादि जाति जगत् में अनेक व्याप्ति-मय है नैम्ना परमेश्वर नहीं किन्तु नह तो सन प्रकार से एकमात्र ही है इसका उन्तर मूमिका अन्न ४ पृष्ठ १० की पंक्ति २० में मिलता है जैसे—

न दितीयों न तृतीयः। इत्यादि में देख लेना, तथा-

पुरुष एवेद्धः सर्वे चङ्गतं यद्य भाव्यम् ॥

इत्यादि अंत्रों का धर्थ सूमिका शंक ५ के ११८ पृष्ठ में (सहस्रशिर्ण) ) इत्यादि की न्याख्या से लेकर शंक ६ के १३४ पृष्ठ की समाप्ति पर्यन्त देखने से इतका ठीक इत्तर मिल नांचगा। खीर—

श्रीनहींता कविः ऋतुः ॥

इस के क्यर्थ विषय में जो पंडितजी को शंका हुई है कि क्यानि शब्द से ईइनर कैसे छिया जाता है तो निरुक्त में किन शब्द का अर्थ कान्तदर्शन अर्थात् सब को जानने वाला है सो शिवाय परमेडवर के भौतिक में कभी नहीं घट सकता क्नोंकि भौतिक अग्नि जारेन जार है इस मंत्र का अर्थ वेदमान्य के अंक १ पृष्ठ १६ में देख लेना ( कातु: ) सब जगत् का करंन वाला ( मत्यि अत्रश्रवस्तमः ) इत्यादि पर्यो का अर्थ वहीं देख हैना । जब आग्रह छोड़ के विद्या की आंख से मतुष्य देखता है तम उस को सत्यासत्य का सान यगावत् होता है और जब इम प्रकार की ठीक २ विद्या की नहीं तो उस को सत्यासत्य का विवेक कभी नहीं हो सकता तथा नियंक का ३ खंठ १५ में मेगावी का गाम कवि हिन्या है सो परमेदवर के सिवाय सौतिक जय अग्नि कभी नहीं घट सदता तथा यजुवें उप ४०। मंठ ८०।

# सपर्वनाच्छुक्र० ॥

इस गंत्र में कविर्मनीपी इत्यादि लिखा है यहां भी किव नाम भिवाय परमेश्वर के भौतिक जद अग्नि में कभी नहीं घट खकता। और ये सव 'प्रमाण मेरे व्यभिगाय को ठीक २ सिद्ध करते हैं तथा पंडितजी का निशेष लेख मेरे लेख की परीज्ञा तो नहीं कर सकता फिन्तु बन की न्यूनपिद्या की परीज्ञा खनद्वय कराता है।

पं० महेश०—( ब्रह्म हाग्निः ) जो कि आगे की संस्कृत में जाता है । जैसे— अग्ने महां अस्ति आह्मण आरतेति०॥

इस में अनिन को ब्राह्मण कहा है क्योंकि अनिन इस नियम से---सर्व खल्बिदं ब्रह्म ।

महा है और भारत इसिलये कहते हैं कि वह सदाया हुआ पेदार्थ देनताओं को पहुंचाता है शत० कां० १। अ० १। आ० ४। २। इससे मालून होता है कि यह करिन शब्द का अर्थ नहीं किन्द्व साहाया और भारत, अस्ति में लगाये हैं

#### श्रात्मा वा श्राग्नः।

यह २० कां॰ ७। ४० ३। मा० ३। कं० ४ के खगले प्रेगाण में जावा है। जैसे—
यहेव चिते शाहिपत्मं ऽचित आहवनीये राजानं क्रीणाति ।
सात्मा वा अविनः । प्राणः सोमः आत्मानं ततः प्राणं कथ्यतो
दर्भाति।

अर्थात् बाद रस्तने गार्डपस्य और पूर्व रखने आग्नि के होग करने वाला सोम-छता को मोल छेता है। क्योंकि भारता आग्नि है तथा प्राण नाम सोम का है और भारता के बीच में प्राण रहते हैं। यहां आत्मा का अर्थ ईरवर नहीं है, किन्छु गतुष्य के जीव से सुराद है तथा अग्नि का नाम भी आत्मा अर्थकार रूप से है इसीलिये स्रोमलता प्राया का अर्थ लिया है अनित का अर्थ आत्मा नहीं है जैसे कि स्रोमलता का अर्थ प्राया है। ११ भी शतपथ ब्राह्मण से लिये गये हैं जिस में इस पात का नाम नहीं है कि अनिन का अर्थ ईश्वर माना जाने किन्तु जहां से वे प्रमाण रचले हैं वे बराबर होगादि का विधान करते हैं और वे निस्तंदेह केवल भौतिक अनित का अर्थ देते हैं दूसरा नहीं। ऐतरेयोपनिषद के हैं अर्थात् १८ प्रमाण में ईश्वर का वर्णन प्राया, अनित, पंचनायु आदि से तथा १३ में ईशान शंभु, मब, कद्र आदि से सब अर्थ उसी नियम पर हैं कि जिसका कथन कर चुके सब बरस बहा है इन प्रमाणों से भी स्वाभीजी के कथन की पृष्टता नहीं होती १३ प्रमाण में अनित कहीं नहीं आया है। सिनाय (अनितरिवानिता पिहित:) ब्रह्म को अनित शब्द के तुत्य करने से कि जो (अनितरिवा) से उत्पन्न होता है स्राप्त मालूम होता है कि अनित और ईश्वर में बहा भेद है परन्तु वड़ा आरचर्य है कि स्वामीजी इसी को अपना प्रमाण गानते हैं १४ ऐतरिय ब्राठ और शतठ ब्राह्मठ के हैं को कह दिये गये।

स्वा॰ जी-इसके आगे जो २ प्रमाण मैंने शतपथ के इस विषय में कम से धरे हैं उन को तो देखते विचारते नहीं परन्तु इधर उधर घूमते हैं विद्वानों का यह काम है कि वठट पुलट के आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देने (वहासानिः) इस वचन से स्पष्ट मालुम होता है कि वहा का नाम अस्ति है, तथा—

# अरने महां असि ब्राह्मण भारतेति।

इस वचन के भी दूसरे अर्थ हैं क्योंकि वहां (सर्वे खत्विदं ब्रह्म ) यह नियम कहीं नहीं लिखा।

ब्रह्म ह्यानिस्तस्मादाह ब्राह्मण इति भारतेत्वेष हिदेवेभ्यो हन्धं भरति तस्माद् भारतोऽग्निरित्याहुरेष चर्चा इमाः प्रजाः पाणो भूत्वा विभक्ति तस्मादेवाह भारतिति ।

इस कि उन्हें कि हे अग्ने परमेश्वर जाप (गड़ान्) सब से बड़े हैं और बड़े होने से बाहाया तथा सब प्रजा को धारण करने से भारत इहाते हैं और विद्वानों के लिये सब उत्तम पदार्थी का धारण करने से भारत इहाते हैं और विद्वानों के लिये सब उत्तम पदार्थी का धारण करते हैं इहातिये भी आप का नाम भारत है। इस कि उन्नि भारत और बाह्मण ये नाम परमेश्वर के हैं और जी—

#### भारमा वा सरिना।

इस में श्रारिन शब्द से परमेखर और गौतिक श्रारिन का प्रहरा है इससे दोप नहीं आ सकता यहीं मेरा अभियाय है इसको पण्डितजी ठीक र नहीं समके और

#### तस्माद्यमात्मत् प्राणी मध्यतः॥

इसका यह अर्थ है कि (अयम्) यह होम करनेवाला वा परमेश्वर का चपा-सक सब के बलकारक प्राण को शरीर में वा मोक्षस्वरूप अन्तरणीमी प्रद्धा के बीच में धारण करता है क्योंकि सब के प्राण सामान्य से परगेश्वर की सत्ता में ठहर रहे हैं इससे सब का आत्मा प्राण के बीच में है और मनुष्य के प्राण की अपेक्षा व्यवहार दशा में है परन्तु—

#### स ख प्राणस्य प्राणः ॥

इस केनोपनिषद के विधान से परमश्वर का नाम भी प्राण है इस से यहां आत्मन काट्य से जीवात्मा और परमात्मा का प्रह्म है। भीर आत्मा का नाम अग्नि आलक्कार से नहीं किन्तु संज्ञासंज्ञि सन्दर्भ से हैं क्योंकि उस प्रकरण में वैसे ही अग्निनाम से पूर्वोक्त दोनों अर्थ सिद्ध हैं और यज्ञादि कमों में परगेश्वर का प्रहण सामान्य से आता है। सोम का नाम प्राण कातपथ में इसिनिये हैं कि वह प्राण अर्थात् वल बढ़ाने का निगित्त है परमेश्वर का नाम पोम है सो पूर्वोक्त ऐतरेय बाह्य के अकरण में सिद्ध हैं और जहां र से प्रमाण छिखे हैं वहां र सर्वत्र होमादि किया हपासना और परमेश्वर का प्रहण है परन्तु पण्डितजी लिखते हैं कि अग्निन नाम से भौतिक अर्थ का ही प्रहण होता है यह केवल सनका आप्नह है इसका स्तर पूर्व भी हो चुका। और——

# प्राणी अग्निः परमात्मेति ।

यह सैन्युपिनपद् का प्रभाण भी यथावत् परमेश्वरार्थ को कहता है प्राण, अिन, परमात्मा, ये तीनों नाम एकार्थवाची हैं तथा आत्मा और ईशानि भी संझासी झि सम्मन्य में त्पष्ट हैं और सब्धी वस्तु नवा है इसका उत्तर में पूर्व दे चुका हूं। पिछतजी वेदादिशाकों को न जान कर अम से जगत् को नहा मानते हैं इस प्रकरण में प्राण, अिन और परमात्मा पर्व्यायवाचक लिखे हैं। उनका अर्थ विना विचारे कभी नहीं गालूम हो सकता क्योंकि (पञ्चवायु:) इस शब्द से पिछतजी को अग हुआ है इसमें केवल ज्याकरण का कम प्रभ्यास कारण है क्योंकि जिसमें पांच वासु रिधत हों हो (पञ्चवायु:) परमेश्वर कहाता है और इस प्रकरण में (विश्व-सुक्) आदि शब्द भी हैं इससे दोनों अर्थ वहां छिये जाते हैं।

य एप तपित अभिनिरिवाण्निना पिहितः। एक वा जिज्ञासितः वयोऽन्वेष्टव्यः सर्वेभूतेभ्योऽभयंद्त्वाऽऽरएयं गत्वाऽथबहिः कृत्वेन्द्रि-यार्थोन् स्वाच्छरीराद्युपलभेतैनमिति विश्वृह्रपं हरिएं जात्वेद्सं परायणं क्योतिरेकं तपन्तं सहस्त्ररिक्षः शतधा वर्र्समानः प्राणः प्रजा-नासुद्यत्येप सूर्गः । तस्माज्ञा एप उभवान्मैवं विदात्मन्येवार्भि-ध्यायत्यात्मन्येव यजतीति ध्यानम् ।

जो परगेरवर अधिन और सूर्य के समान स्वेत्र तप रहा है जिस को सबिव हान् छोग जानने की इच्छा करते और खोजते हैं तथा सब प्राणियों को अभयदान दे के विषयों में इन्द्रियों को रेाक के एकान्त देश में समाधिस्थ हाकर इसी मनुष्य शरीर में जिसका प्राप्त होते हैं वह परमेश्वर विश्वरूप है अर्थात् जिसका स्वरूप विश्व में व्याप्त हो रहा है और सब पाणें को नाश करने वाला उसी से वेद प्रकाशित हुए हैं वह सब विश्व का परम अयन, ज्योति:स्वरूप एक अर्थात् अदितीय, सूर्व्यादि को तपाने वाला असंख्यात ज्योति अप अर्थात् सब विश्व में असंख्यात गुण और सामध्य से सह वर्त्तमान सब का प्राण्य अर्थात् सब प्रकाशों के नीच में ज्ञान- विश्व से विदेव और वराचर जगत् का आरमा है उस परमेश्वर को जो पुढ़ अभ्यात्सक अर्थात् अन्तर्यामी और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर को जानने वाला तथा अपने आत्मा में जगदीइवर का अभिध्यान और समाधियोंन से उस का पूनन करता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है इसी प्रकार से—

#### उपल्येतिनिमिति ।

मंतुष्य परमेश्वर की प्राप्त हो सकता है ध्वन्यथा नहीं क्योंकि पण्डित जी ने इस प्रकरण का अर्थ कुछ भी नहीं जाना इसी से विरुद्ध छेख किया इस प्रकार से यह प्रकरण मेरे छेख का मण्डन और परिस्त जी के छेख का खण्डन करता है भौतिक शिन और परमेश्वर में यहां भेद है यह में भी जानता और मानता हूं परन्तु पण्डित जी ने मेरे जेख में उन दोनों का भेद कुछ भी नहीं समका यह वहां आश्चर्य है।

पं महेश । ( छिनि: पित्र मुच्यते ) पित्र शब्द की खराबी लगी है कि इस को पित्र शब्द के खर्थ में लिया है। १८ मनु का है। इस स्थान में में इक्ष अवस्य कहना चाहता हूं कि एक बढ़ा भाग मनु का जो कि हिंदु धर्म का बयान करता है स्वामीजी उसके लौट डाउने को अपनी और प्रेरणा अर्थात् रख्ली सममते हैं। इस लिये मनु के प्रमाण रखने में उन की चतुराई नहीं समझी जा सकती। और धरा तो धरा करो परन्तु उससे भी किद्ध नहीं हो सकता कि अपि ईश्वर का वाची है। जैसे सब इप्ट अद्य स्थि को परमेश्वर में स्थित देखना चाहिये आत्मा सर्व देवता हैं सब आत्मा में स्थित हो रहे हैं कोई कहते हैं कि वह अपिन है कोई मनु अर्थात् प्रजापति कोई इन्द्र कोई प्राण और कोई रउसको नित्य

बद्धा कर के समझते हैं। वह मनुष्य जो परमातमा को सब में व्यापक ऐस्तवा है स्वीकार करता है कि सब समान हैं वह परमेश्वर में खबलीन हो जाता है।

सर्वभात्मिन संपर्धेत्सच्चासच्च समाहितः । आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्पवस्थितम् । एतमेके वदन्त्यर्गिनं मनुमन्ये प्रजाप-तिम् ।

- जान देखता चाहिये कि ये सन गंत्रों के प्रमाण स्वामीजी ने कारिन शब्द के परमेश्वरार्थ में सिद्ध करने को दिने हैं सो कैसे नृथा हैं॥

स्वाo जी—-( ख्रिन: पिनमुन्यते ) इसका उत्तर हम देचुके और सनु के क्रमाण के विषय में पिण्डतजी का लेख विषयीत है क्योंकि जो लाज्यों का वेदोक्त सनातन धर्म है उसको पिण्डतजी के समान विचार करने वाले मनुन्यों ने उउटा दिया है उस उउट मार्ग को उतटा कर पूर्वोक सत्यधर्म का स्थापन में किया चाइता हूं। इस से मेरी चतुराई तो ठीक हो सकती है परन्तु पण्डितजी की चतुराई ठीक नहीं समझी जाती क्योंकि मनु के प्रमाण का ख्रांभित्राय पण्डितजी ने कुछ भी नहीं समझी जाती क्योंकि मनु के प्रमाण का ख्रांभित्राय पण्डितजी ने कुछ भी नहीं समझी जाती क्योंकि मनु के प्रमाण का ख्रांभित्राय पण्डितजी

प्रशासितारं सर्वेषां ।

इस पूर्वोक्त से पुरुष अर्थात् परमेश्वर की अनुवृत्ति---

एतमेके बदन्त्यश्निम् ।

इस इलोक में बरावर आती है तथा--

# अपरे ब्रह्म जाश्वतम् ।

इस वचन से भी ठींक २ निश्चय है जिसका नाम परमेश्वर और ब्रह्म है। इसी के अपन्यादि नाम भी हैं। इस सुगम बात को भी पण्डितजी ने नहीं सममा यह बड़े आश्चर्य की बात है और— -

स्वैमात्मिन संपरयेत्सच्चासच्च समाहितः। सर्वे ह्यात्मिन संप-इयलापमं कुक्ते मनः॥ १॥ चात्मैव देवताः सर्वाः स्वैमात्मन्य-बस्थितम् । ज्ञात्मा हि जनयत्येषां क्रमेषोगं शारीरिणाम् ॥ २॥ एवं यः सर्वेभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वसमतामत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ ३॥ इन रहोकों से पण्डितजी ने ऐसा छार्थ जाना है कि परमेश्वर ही सन देवता हैं और सब जगत परमेश्वर में स्थित है यह पण्डितजी का जानना विज्ञकुल मिण्या है क्योंकि इन श्लोकों से इस अर्थ को नहीं सिद्ध करते (समाहित:) इस पद को अशुद्ध करके (समाहितम्) यह पण्डितजी ने लिखा है। जो सावधान पुरुप अस्तकारण और सत्कार्थकप जगत को आत्मा अर्थात् सर्व व्यापक परमेश्वर में देखे वह कभी अपने मन को अध्में युक्त नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वर को सर्वेज्ञ जानता है।। १ ।। आत्मा अर्थात् परमेश्वर ही सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताओं का रचने वाला और जिस में सब जगत् स्थित है वही सब मतुष्यों का चपास्य देव तथा सब जीवों को पाप पुण्य के फर्लों का देने हारा है।। २ ।। इसी अकार समाधियोग से जो मतुष्य सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है वह सब को जपने आत्मा के समान प्रेमभाव से देखता है। वही परमपद जो ब्रह्म परमात्मा है उसको यथावत् प्रप्त होके सदा आनन्द को प्राप्त होता है।। ३ ।। अब देखना चाहिये मेरे वेदमाण्य पर विना समक्ते जो पिछडतजी ने तर्क लिखे हैं वे सब मिण्या है क्या इस बात को सब सब का स्था ध्यान हे के न देख हैंगे।।

पं० गरेश०—िक स्वामीजी लिखते हैं कि अग्नि परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वशिक्तिमान न्यायकारी पिता पुत्र के समान मनुष्य को उपदेश करता है कि हे जीव तृइस प्रकार कही कि में आग्नि परमेश्वर की स्तुति करता हूं तिस पर जीव कहता है कि में आग्नि परमेश्वर की स्तुति करता हूं तिस पर जीव कहता है कि में समने ईश्वर की स्तुति करता हूं जो कि सर्वम्न, श्रुद्ध, आविनाशी, अजन्मा, आदि धान्त रहित, सर्वव्यापक, स्रृष्टिकत्तों और स्वयं प्रकाशस्वरूप है दूसरे की नहीं इस विषय में स्वामीजी कोई प्रमाण नहीं देते हैं। संसार स्वामीजी की इस प्ररेणा के बताने का जरणी है। परन्तु उनकी ऐसी मधुरता से अपने माज्य में छेस करना जाचित नहीं। अब (अग्निमीड़े०) पुगेहित-शब्द को देखना चाहिये स्वामीजी अर्थ करते हैं वह जो जीवों दा पाळन और रक्षा करता तथा हर एक को उत्कार करते सत्य विद्या का उपदेश करता और अपने उपासकों के हृदय में भेम मिकि का प्रकाश करता है। स्वामीजी हित शब्द को हुधाव्य घातु से बनाते हैं जिस से आगे क है इस में वह निरुक्त का प्रमाण धरते हैं:-

पुरोहितः पुर एनन्द्धाति०।

यह नहीं सममा जा सकता कि स्वामीजी पुरोहित शब्द से अपने अर्थ कैसे निकालते हैं व्याकरण की रीति से इस दित शब्द के अर्थ आगे रक्खे के हैं स्वामी-जी लेते हैं कि जो कुछ रखता है। व्याकरण की रीति से हित शब्द डुधाञ् घातु , का कमीधार गौण किया है सकर्मक गौण किया नहीं स्वामीजी उसे व्याकरण के सृत्र सिद्ध करहें परन्तु इस वात का दावा किया जा सकता है कि हित राज्य किसी बदाहरण से सक्तीक गौरा क्रिया सिद्ध नहीं कर सकते।

स्वा० जी—जो छारिन नाम परमेश्वर का लिखा है उस के प्रमाण उसी मन्त्र के भाष्य में यथावत् लिखे हैं वहां ध्यान देकर देखन से मालुम हो जायेंगे। तथा पुरोहित शब्द पर जो मैंने प्रमाण वा उसका छाई लिखा है सो भी वहां देखने से ठीफ २ मालूम होगा कि जैसा व्याकरण छोर निकक्त हे से सिद्ध है। पण्टितजी पुरोहित शब्द को कर्मवाच्य छुदन्त मानते हैं किन्तु कर्मवाच्य छुदन्त नहीं यह उन का कथन कैसा है कि जैसा प्रमत्तांगित छार्थात् किसी ने किसी से प्रयाग का मार्ग पूछा उसने उत्तर दिया कि वह द्वारिका का मार्ग सूधा जाता है। पुरोहित शब्द के साधुल में यहां व्याकरण का यह सूत्र उपयोगी है—

छादिक भेणि क्तः कर्त्तार च । अष्टा० अ० ३ १ पा० ४ । सू० ०१ । इस से आदिक भेविषय क जो क्त प्रत्यय है वह कर्ता में सिद्ध है क्यों कि सकल परार्थों का उत्पादन कौर निज्ञानादि दान प्रधात ने दहारा सकल परार्थे विज्ञान करा देना यह परमेश्वर का आदि कर्म है इस के न होने से सत्यासत्य का नियेक और निकेक के न होने से परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के न होने से उस की भक्ति होना ये सब परस्पर असम्भव हैं। निक्क कार ने भी प्ररोहित काद्य में हुधाक् धातु से कर्ता में क्र प्रत्यय मान कर परमेश्वर का प्रदर्श किया है वहां अन्वयादेश इसी अभिप्राय में है कि परमेश्वर सब जगत् को उत्पन्न करके उसका धारण और पोपण करता है उसी परमेश्वर को संसारी जन इष्टदेन मान कर अपने आत्माओं में धारण करते हैं देखिये वेदों में अन्वयत्र भी—

विश्वस्मा उग्रक्तमेणे पुरोहितः। ग्रहः सं० १ । सः ५५ । सं० ३। यह चदाहरण भी प्रत्यक्त है । और जो पिरेडतजी (पद्वे वापिः०) इस मन्त्र में पुराण की मूंठी भारूयायिका कहते हैं । उनकी बड़ी भूल है क्योंकि उनको इस मंत्र के खर्थ की ख्वर भी नहीं है और जो इसके ऊपर निरुक्त लिखा है उसका भी ठींक २ अर्थ नहीं जानते । क्योंकि पिरडतजी ने शन्ततु शब्द से भीष्मजी का पिता समभा हिया है जो शंतनु शब्द का निरुक्त में खर्थ लिखा है उस की खबर भी नहीं है ।

दान्तनुः शंतनो स्टिनित वा रामस्मै तन्ता आस्तिवति वा। ' जिस का यह अर्थ है कि (शं) कल्याणयुक्त तनु शरीर होता है जिस सेवह परमेश्वर शन्तनु कहाता है और जिस शरीर से जीव कल्याण को प्राप्त होता है इसितिये उस जीव का नाम भी शन्तनु है इससे पण्डितजी ने इस में जो कथा जिसी सो सम व्यर्थ है ॥ ११॥ अत्र यहा शब्द पर पण्डितजी लिखते हैं कि यहा और देव शब्द की भिला करके लिया है सो यात नहीं है क्योंकि यह लेख और यंत्रालय का दोप है (यहास्य) यह शौंपनी पष्टी है पुरोहित, देव, ऋत्विक, होता और रल्लधातम ये स्वय यहा के सम्बन्धी हैं और आग्नि के विशोपण हैं। यहा शब्दका अर्थ जैसा भाष्यमें लिया है वैसा समझ लेना चाहिये और निरुक्तकार भी वैसा ही अर्थ लेते हैं क्योंकि प्रख्यात अर्थात् प्रसिद्ध जो तीन प्रकार का वेदभाष्य में यहा लिखा है वह निरुक्तकार के प्रमाण से युक्त है और जो गो शब्द का ह्यान्त दिया सो भी नहीं घट सकता क्योंकि प्रकरण, आकाइक्षा, योग्यता, आसिन, तालप्यं, संज्ञा आदि कारणों से शब्द का अर्थ लिया जाता है और जो देव शब्द के विषय में पंक्षितजी ने लिखा है कि स्वामीजी ने जय की इच्छा करने वाले कहां से वा कैसे लिये हैं इस का सक्त यह है कि दिवु का धार्व्य विजिगीणा भी है और जो यहा में विद्यक्तारक दुष्ट प्राणी और कामकोधादि शत्रु हैं इन का जीवनेवाला वही परमेश्वर है क्योंकि विविध यहा का रक्त इष्ट और पूज्यदेव परमेश्वर ही है!!

# पुरो हितो ज़्याख्यातो यज्ञश्च ।

इस के आर्थ में पंडितनी की बहुत भूल है क्यों कि निरुक्तकार कहते हैं कि हमने
पुरोहित और यह शब्द की पूर्व व्याख्या करदी हैं और पंडितनी कहते हैं कि निरुक्त के तीसरे अध्याय के ११ खण्ड में यह शब्द को व्याकरण से सिद्ध किया है
सो भूंठा है क्यों कि वहां अर्थ की निरुक्तिमात्र कही है सिद्धि कुछ भी नहीं और जो
निचण्ड के अ०३ खं०१७ प्रमाण से यह के अनेक नाम छिखे हैं कि बहुधा वें
होमादिक के विधान में आते हैं और स्वामी की के अर्थों में सनमें से एक भी नहीं
मिलता यह बात पंडितजी की आंतियुक्त है क्यों कि हन १५ नामों का अर्थ मेरे
अर्थ के साथ वरावर भिलता है क्यों कि भेंने यज्ञ शब्द का अर्थ त्रिविध लिया है
इस के साथ बरावर भिलता है क्यों को पंडितजी निरुक्तकार के विषय में कहते
हैं कि देव शब्द के अर्थ हैनेवाला प्रकाश करने वाला और स्वर्ग में रहने वाला
ये तीन ही हैं इस देवशब्द विषयक निरुक्त का अर्थ भूभिका के तीसरे अङ्क के ६३
पृष्ठ को ५ पंक्ति से देखलेना चाहिये। निरुक्तकार—

# ्. यो देवः सा देवता०ः।

इत्यादि जो पांच भर्थ लेते हैं इन को पंडितजी ठीक ठीक नहीं समभे कि निरुक्तकार कितने अर्थ लेते हैं इसमें पण्डितजी की परीचा हुई कि वे निरुक्तकार का अभिनाय ठीक नहीं जानते हैं। पं महेशा - इसी प्रकार स्वामीजी महिला , होतारम् श्रीर रहनधातमं शहरों के कई २ अर्थ अद्भुत रीति से करते हैं परन्तु क्योंकि उनकी मूल यहस्य, देवं शहरों में सिद्ध कर चुका हूं। इसिल्ये विशेष लिखना प्रथा है (स्वा० जी०) (ऋतिजं) का अर्थ करते हैं कि जिसकी सन ऋतुओं में पूजा की जाय परन्तु सब के प्रामाणिक अर्थ इस शब्द के चढ़ाने वाले अर्थात् मेट करने दाले के हैं और ना कि जिस को सेट चढ़ाई जाय यह बात भी निषक्त की साक्षी से सिद्ध है कि जिस का स्वामीजी भी प्रमाण मानते हैं।

स्वा०जी-भव पंडितजी ऋदिज् भन्द पर हेस करते हैं तो भी ठाक २ नहीं वे समसे-कृत्वयुटी बहुत्तम् ।

इस वार्तिक का सर्थ भी नहीं समझे क्योंकि इस वार्तिक में छुत्संज्ञक प्रत्यय कर्म में भी उन ज़ट्यों में माने जाते हैं जोकि वेदादि सत्य शाक्षों में प्रयुक्त हों इस्रतिये इस वेदभाष्य में जो इस का धर्य तिखा गया है सो ज्याकरण से सिद्ध है परस्तु पंडितजी ऋत्विज् शब्द का धर्य नहीं समके॥

पं गहेश०-स्वामीजी (होतारं) शब्द को जो कई क्या करते हैं उन में से एक (आधातारं) व्यर्थात् प्रहण करनेवाले के हैं यह भिन्न पद है कि जिन से यह क्यां छिये जाते हैं (होतारं) जो (हु) से वनता है जिस के क्यां क्यां जिसम धातुपाठ के से (श्रदन) होते हैं क्योर इस प्रन्थ को स्वामीजी मानते हैं, जैसे—

हुदानादनघोरादाने चेत्येके।

(हु) धातुके अर्थ दान अदन भीर किसी के मतमें आदान अर्थात् प्रहण करना अदन का अर्थ प्रहण का पाइन अर्थ प्रहण करना है। वेदान्तदर्शन का एक सूत्र है—

#### असा चराचरप्रह्णात्।

इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि अदन का अर्थ प्रहण करता है । शाँर फिर वातुपाठ के उसी नियम से सिद्ध होता है कि भदन शब्द जो उस में आया है उस के अर्थ आदान के नहीं हो उकते किन्तु उस के अर्थ कुंछ और ही हैं नहीं तो उक्त नियम के अनुसार (आदाने चेत्येके) कैसे वन सकता । किसी के गत में ही घातु का अर्थ भी आदान होता है इस से माल्म हो गया कि धःतुपाठकार ने शदन आदान अर्थ में छाने का कभी ख्याल भी नहीं किया। अर्थात् उस अर्थ में कि जिस में स्वामीजी ने तिया है । इस सूत्र में उदाधित स्वामीजी इस वात को सिद्ध करसकें कि अदन आदान के अर्थ में आता है तो यह देदान्तदर्शन का सूत्र ही हो यह गाना फिर भी वह धातुपाठ के नियम की श्रुत्ति में नहीं लग सकता।

तथा पण्डित जी के प्रमाण की पुष्टि कभी नहीं कर सकता। अब इसलिये इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं है कि वेदान्तसूत्र भी जिम को कि स्वाभीजी मानते हैं अदन को आशान अर्थ में सिद्ध नहीं कर सकता है यह तमाशे की बात है कि स्वामीजी ने हु धातु से अर्थ लेने की अनेक युक्तियां धूम २ की परन्तु न मा-लूम स्वामीजी होतार शब्द का अर्थ प्रश्ण करने जा लेने में ऐसे अधीर वयों हो गये। निस्सन्देह प्रहण करने का जो गुण है सो ईश्वर में कभी नहीं उग सकता। अब में स्वामीजी के एक ईश्वरप्रतिपादन विषय की परीज्ञा कर चुका कि जिस को पढ़नेवाले समक्ष लेंगे॥

स्वामीजी--- अन होता शब्द पर परिडतर्जी के लेख की परीक्षा करता हूं परिहतजी को यह शंका हुई है कि अदन का अर्थ जब प्रहण लेंग तब भादान व्यर्थ हो जायगा परन्तु इसमें यह बात समझी जाय कि जब होता शब्द परमेश्वर का विशापणा है तब क्या किसी मनुष्य की शंका न होगी कि परमेश्वर भी श्रन्ता होने वाला होने से जगत् का भच्न एक होगा इस की निवृत्ति के छिये आदान का अर्थ धारण किया है जो इसके तीन अर्थ हैं उनमें से प्रथम अर्थ को लेकर होता शब्द के अर्थ ईश्वर का जगन् का भद्मण करने वाला कोई मनुष्य न माने क्यों कि ईश्वर में यह क्षर्थ नहीं घट सकता। जो निराकार भौर सर्वव्यापक है वह मक्षणा-दि कैसे कर संकता है हां पारण शक्ति से ज्यापक होके प्रहण अर्थात धारण तो कर रहा है। इसलिये इस शंका का निवारण इन अर्थ के त्रिनानहीं हो सकता। भौर जो पंडितजी ने लिखा है कि धातुपाठ के कर्चा का यह श्राभिप्राय नहीं है सो ंभी पं० जी की समम्म सलटी है क्यों कि जब (हु) घातु का केवल ईश्वरार्थ के साथ ही प्रयोग हो और अन्यत्र न हो तब यह दोष ( देवदत्तो भोजनं जुहोत्यनीत्यर्थ: ) ऐसे वाक्य में ( श्रह्न ) क्रव्द मक्ष्य के अर्थ में हो आता है। इस अभिन्नाय से पाणिनिमुनि ने (हु) धातु तीन कार्यों में लिखा है ( आदाने चेत्यके ) इस के क-हने से स्पष्ट साल्य होता है कि धातुपाठकार के मत में (हू) धातु दान और अदन इन दोनों अर्थी में है। और अदन अर्थ से मक्षण तथा आदान दोनों ले छिये जावेंगे। परन्तु कोई आवार्य आदान को पृथक् मानते हैं। धातुपाठकार नहीं। इसीलिये आदान अर्थ का पृथक् प्रश्य किया है। इससे जानको धातुपाठकार का यह ध्यान होता तो स्वयं दान श्रीर श्रदन में आदान का पाठ क्यों नहीं कर उसे ! इससे धातुपाठ की बृत्ति में ठीक २ मेरा भाभिष्राय मिलता और मेरे ही अर्थ की पुष्टि करता है। पं० जी की नहीं। इसी प्रकार वेदांत का सूत्र भी मेरे अर्थ की पुष्टिकरता है। पण्डितजी की कुछ भी नहीं क्योंकि (अत्ता) शब्द का ग्रहण

करने वाले के अर्थ में बेदान्त सूत्रकार का आंभप्राय है। ( आदान ) अद्य के अर्थ के लिये नहीं क्योंकि आदान अद्य तो म्वयं प्रहण् करने अर्थ में है उन्निलयं इस मृत्र आदि प्रमाणों के बिना ( अता ) शद्द को प्रहणार्थ में कोई कर्मा नहीं ला सकता। यह बहे आख़र्ण्य की बात है कि पेट जी अपनी निर्मूच चान की ममृत करने के लिये बहुतसे यत्न करते हैं परन्तु क्या मृद्ध सभा और ममा मृद्ध कभी हो सकता है। इतने ही लक्ष से परिष्ठनजी की बिद्धा की पर्गक्षा बिद्धान् लोग करते हैं परन्तु क्या मृद्ध सभा और ममा मृद्ध कभी करते हैं इसने समा स्वाय के विद्धान की स्वाय किनती है इसने समा लेवें कि इन्होंने क्या केवल विद्याहीन पौराणिक लोगों को बेदार्थ विकट टीका और वैसे ही अपने में जो बेदों पर मृलार्थ विकट उल्ले त्र जों हैं उनके सिवाय ब्रह्माजी से लेके कै कैमिनि मुनि पर्य्यन्त के किये बेदों के ज्यास्यान प्रंथों को कुछ भी कभी देखावा सममा है नहीं तो ऐसी ज्यर्थ करपना क्यों करते हों में कह सकता हूं कि:-

न वेत्ति यो यस्य गुणपकर्षे स तस्य निन्दां सततं करोति । यथा किरातः करिकुम्भजाता सुक्तः परिस्यज्य विभन्तिंगुञ्जाः ॥

चौर कोटपाल को दण्डे अर्थात् जो संच की कुठा देग्य लगाते हैं वे एं. ट्रिट्रांस के योग्य होते हैं कि जो जिसके उत्तम गुण्ण नहीं जानता। वह उसकी निन्दा निरन्तर करता है। जैसे कोई जङ्गळी मनुष्य गजमुक्ताओं को हाथ में लेकर उनको छोड़ के धुंघुची का हार बनाकर गक्षे में पहन कर फूला २ फिरे वेसे जिन्होंने मेरे बनाये भाष्य पर विकद्ध बात लिखी हैं क्या इस पत्र को जो २ बुद्धिमान् लोग देखें- गो वे जैसी उनकी पण्डिताई की खंडवंड दशा को न जान छेंगे परन्तु में यह प्रसिद्ध विद्यापन देता हूं कि प्रीक्षिय साहच बादि अंगेज पं गुरुवसाद और महेशचंद्र न्यायरस्तजी और में कभी संमुख बैठ कर वेदिवय में वार्तालाप करें तब सब को विदित हो जावे कि विकद्धवादियों को वेद के एक मूल मंत्र का भी अर्थ ठीक २ नहीं आता यह शत सब को विदित होजावे में चाहता हूं कि ये लोग मेरे पास शाम वा मुझको अपने पास चुलावें तो ठीक २ विद्या और अविद्या का निश्चय हो जावे कि कीन पुरुष वेदों को यथार्थ जानता है और कीन नहीं क्योंकि:—

विद्या दम्भः च्लास्थायी

् सबका दम्भ कुछ दिन चलता जाता परन्तु विद्याका दम्भ क्रण्मात्र गें छूट जाता है। इति श्रीमद्यानन्दसरस्वती स्वामिक्ततशंकासमाधानयुक्तपत्रं पूर्तिमगात् ॥ संवत् १६३४ कार्तिक शुक्तवा २॥